# ष्यायं नीति।

#### प्रथमखण्ड ।

### कुम्भ ।

राजस्थान अर्थात् राजपूताना की मिवार (मेवाड़) भूमि निरसन्देष्ट सचे बीरों की जन्मभूमि है। वहां एक से एक बीर पुरूष उरान्न हीते रही हैं। उन में से राणा कुम्भ भी एक यथार्थ बीर धर्म रचक पुरुष हो गए हैं प्रतु के राज्य में किसी न किसी युक्ति से विजयपताका धारीपित कर देना ही प्रकृति बीरता का लचण नहीं है। देश काल पान का बिचार किए विना जहां देखा वहीं तलवार चला देना भी प्राकृतिक बीरता का परिचय नहीं है। त्याय और धर्म की तिलांजली दे के प्रवत्त शत् की स्वाधीनता हरण कर लेना भी वाम्तविक बीर धर्म का चिन्ह नहीं है। जी बली व्यक्ति किसी बिलब्ह समुदाय का सम्भारक बन के गुप्त रीति से शस्त्र चीन बिप-चियों का संदार करता है, असमय में अतर्कित भाव से अत्यंत अत्याचार की द्वारा सर्जन भय और आतंक का राज्य विस्तार करने में उद्यत होता है, न्याय की गम्भीर छपदेशीं पर ध्यान न देकी चारी खार की धरती मनुद्धि की रक्त से प्लावित कर देता है उसे सज्जन गण सच्चा बीर नहीं बरंच मूर्खें भीर ऋर बहते हैं। प्रकृतिबीर पुरुष कभी ऐसी नीचता नहीं दिखाते। उन का हृदय सदा उच्च भाव से पूर्ण रहता है। वे जैसे संग्रामचेत में बीरता का परिचय देते हैं वैसे ही भ्रन्य समय में के।मलता का बति कर की सब लीगों की प्रीतिपात बने रहते हैं। वह कभी अपनी साधना से विचलित नहीं होती न अपने महत्व की हीनता के पंक से कलंकित होने देते हैं। द्वार बिधू चौर विपत्ति चा पड़ने पर भी दे चपने चभीष्ट की सिंखि के लिए कभी न्याय एवं धर्म क अपमान नहीं करते। सच्चे बोर सदा धीरता की साथ अपने शुद्ध धर्म की रचा करने में तत्पर रहते हैं। मेवाड़ की राजपुत-गया ऐसे ही बीर थे। जैसी बीरता चौर मनस्विता वे दिखला गए हैं वैसी ं इय स्वभाव की पठान, जयली लुप सगुल श्रीर राज्य लुब्ध श्रेगरें ज हेन। पति

कदापि नहीं दिखा सके। श्रहानुद्दीनगोरी यदि इस्त न करता ती द्रवंदती नदों के तर पर खितयों के शिणित सागर में भारत का सीमाग्य सूर्य कभी न डूबता। श्रक्तवर यदि श्रधराति के समय गुप्त रीति से पराक्रमी जयमस्त की हत्या न करते तो चितौर पर सुगुलों का श्रधिकार हो जाना सहज न था जिस के कारण सहसों कुलस्त्रियों की श्रीनकुंड में प्रक्रिप्ट हो के प्राण देना पड़ा। लाई लाइब यदि मीरेजाफर शौर जगतसेठ श्राद की मिला न लेते तो प्लासी के युद्ध में समस्त बंगाल, बिहार तथा छड़ीसा एकाएकी निर्धिश कम्मनी के श्राधीन न ही जाता। कप्तान निक्लशन श्रीर कप्तान लारेंस घड़यंत्र रचना न करते तो महाराज रणजीतसिंह का राज्य ब्रिटिश जाति के हस्तगत हो जाना हंसी खेल मथा। हिन्दुस्तान में बहुत लीगों ने इसी प्रकार श्रापना बीरत्व कलुषित किया है पर राजपुत्री की बीरता पर कभी ऐसे कलंक को छाया भी नहीं पड़ी। खित्रय बीरों ने सदा श्रकलंकित भाव से श्रपने श्रतुलनीय बीरत्व का संरचण किया है।

कृतज्ञता, जातम सनमान और विश्वस्तता राजपुत बीरों की धर्म मात का मूल हैं। किसी राजपुत से पूछी कि पृथ्वी पर सब से बड़ा पापी कीन होता है ? ती वह छुटते ही यही उत्तर देगा कि—गुणचीर प्रथात कृतक और सतचीर प्रथात ज्वित्रवस्त! राजपुतों का सिद्धांत है कि सब से अधिक नकें यातना के भागी यही दा प्रकार के लोग होते हैं। हम मेवार के एक बीर पुरुष का पवित्र चरित प्रकाशित करते हैं जिस के द्वारा विदित हो जायगा कि बीरता की भयानक मूर्ति ज्ञथन माधुर्य की कमनीय कांति करों कर एक ही आधार पर अविध्यित करती हैं।

राना कुस्म १८९८ ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। साहस, पराक्रम श्रीर शासन दचता में इन्हों मैं बड़ी भारी साकीर्ति लाम की थी श्रीर अनुमान पचास वर्ष राज्य कर के बहुत से सदनुष्ठान पूर्ण किए थे। पर बहुत दिन तक श्रांति सुख नहीं भीग कर सके क्योंकि देश की स्वाधीनता के रचणार्थ पबल शतु के साथ युद्ध में प्रवृत्त रहे। ख़िल्ली बादशाही का पराक्रम न्यून हो साने के कारण कई मुसलमान श्रिधपतियों ने दिल्ली की श्राधीनता कीड़ के स्वाधीनता शहण कर ली थी। उस में मालव श्रीर गुजराट के शासनकत्ता सर्व प्रधान थे। जिन दिनों राना महोदय गद्दी पर बैठे थे छन दिनों छपर्नु सर् दोनों अधिपतियों का बड़ा प्राबल्य था। इन दोनों ने १४४० ई • में बहुत सी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया और राना कुरम ने एक लच्च धीड़ा तथा चौदह सौ हाथी लेकर बैरियों का सामना किया। मिनार के प्रान्त भाग वाले मालत राज्य के मैदान में धीर तर युद्ध हुना। छस में विपिष्वयों की पराजय हुई और मालत का अधिपति बन्दी हो गया और मेनाड़ की स्वाधीनता अटल बनी रही छस अवसर पर राना जी अपने पवित्र चरित्र का परिचय दिया। पराजितअनु पर असज्जनता प्रकाश न करके बीर धमें का अनुसरण किया। यनु की प्रतिष्ठानष्ट न की बरंच छस सक्त करके और बहुत सी धन सम्पत्ति के देके छस राज्य में भेज दिया। बीर पुरुषों का चरित्र ऐसे , महत्व एवं उदारता से पूरित होता है!

जिस समय सिक्खों के सेनापित भेर सिंह का परामव हुवा या भीर सिक्ख सरदारों ने अंगरेज सेनापित की अपनी तलवार देकर कहा था कि—अंगरेजों के अत्याचार से व्यथित होने के कारण हम लोग रुड़ में प्रवृत्त हुए थे और अपने देश की रचा के लिए यथासाध्य युद्ध किया भी हम ने कभी बीर धर्म की अवमानना नहीं की पर अब हमारी सेना मर कट गई और मस्त बेकाम हो गए हैं इस से नाना अभाव वमतः हम आधीनता स्वीकार करते हैं हम ने जी कुछ किया है छस के निमित्त लिज्जित नहीं हैं बरंच सामर्थ्य हीने पर फिर भी वैसाही करेंगे!— इस समय अंगरेजों के दलपित ने इन पराजित तेजस्वी बीरों की सन्मान रचा नहीं की थी बरंच बिटिशराजप्रतिनिधि ने पंजाब की स्वाधीनता नष्ट करदी थी और गुजराट के युद्ध से मण्डे हुए दायल योहाओं पर भी दया न प्रकाश की थी। छन्नीसवीं अताब्दी के समयताश्रोत में बीरत्व की महिमा हुवी वी था पर पंद्र हवीं अताब्दी में मेवाड़ ने अपनी सच्ची बीरता संरिचत स्वाधी थी। राजपुत्र बीर का यह असामान्य चरित पृथिवी के समस्त बीरों की अनुसरण करने की योग्य है।

#### रायमछ ।

मिवार की अधिपति रायमल्स जी का चरित देवभाव से पूर्ण है जिस की कारण याज तक राजस्थान का इतिहास उज्जल ही रहा है यदि स्वार्ध त्याग का कहीं कुछ महत उद्देश्य है, वंश की पित्रतता की संरचणार्थ यदि स्थिर प्रतिज्ञा की ई बस्तु है, यदि हृदय की तिजस्विता से सच्चे बीरत्व का पिरचय होता है तो यह सब गुण रायमल्स में अवश्य आयय प्रहण किए हुए थे। वह निस्संदेह स्थिर प्रतिज्ञा और तेजस्विता का जीवित उदाहरण दिखा गए हैं। दिमस्थिनिस क चाहे अदितीय सुवज्ञा न भी माने जायं बाल्मीक जी को चाहे को ई यदितीय कि न भी कहे, हाडवर्ड के क अवित्य परीपकारी होने में चाहे की ई संदेह भी करे पर रायमल्स की अदितीय परीपकारी होने में चाहे की ई संदेह भी करे पर रायमल्स की अदितीय तेजस्विता में संशय करने का स्थल किसी की न मिलेगा ! उन के समान जीकातीत महाप्राणता का प्रत्यच उदाहरण की ई भी नहीं दिखा सका। और उन के सहग्र पाप के राज्य में पुष्य का प्रकाश करके अपने

<sup>\*</sup> दिमस्थिनीस यूनान का सत्र से बड़ा सुत्रक्ता था | उस का पिता एथें म नगर में तलवारों का व्यवसाय करता था | ईसा से ३८० वर्ष पहिले दिमस्थिनीस का जन्म हुवा था वह वाल्यात्रस्था ही में पितृहीन हो जाने के कारण भली भांति पढ़ किख न सका था पर सलह वर्ष की अवस्था में वक्तृता देना सीखकार अंत में अद्वितीय वागी हो गया था |

ध जान ही अर्ड १७२६ ई० में इंग्लिस्तान के हाक्नेनामक नगर में उत्पन्न हुए थे १७५६ ई० में लिसबन नगर की भूकण के कारण परिवर्तित दशा देखने को गए थे मार्ग में दैवयोग से फ्रांस देश के कारागार में भेज दिए गए। वहां अन्य बंदियों की मांति इन्हें भी बहुत यंत्रणा मोगनी पड़ी तब से कारागार की दूषित प्रणाली के संशोधन में हुड़ प्रतिज्ञा करली और छुट कर अपने देश में आने पर इस का आंदोलन करने लगे। यूरोप के प्रधान २ नगरों के कीदियों की दशा जांचने में ऐसे दत्त चित्त हुए कि संक्रामक रोगवालों के पास जाने में भी तुटि न करते थे वरंच इसी कारण एक रोगी का रोग लग जाने से १७६० ई० में जगत से सिधार गए।

महत्व का परिचय देने में भी कोई समर्थ नहीं हुवा जगत के इतिहास में याज तक और किसी स्थान पर ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया। रीत देश के ज़तस ने अध्यराधी पुत्र की धातक के हाथ में सौंप कर संसार के सन्मुख स्वार्थ त्याग और न्याय का महान भाव दिखाया था सही पर रायमचल ने अपराधी पुत्र के प्राणहंता की पुरस्कृत करके हस में भी अधिकतर उन्न भाव का परिचय दिया है।

चार सी वर्ष से यागे की बात है कि बीरभूमि राजपुताना की एक परम सुंदरी यमाप्त वयस्का छोड़े पर चढ़ी हुई कहीं जारही थी। उस का भेज, वोहायों का सा था और निर्भयता के साथ छोड़े की सरण्य हांक रही थी छस की भीषण एवं मधुर मूर्ति चारों थीर एक खपूर्व प्रभाव विकास कर रही थी। इतने में एक खितय युवक ने उसे दूर से देखा। वह भी युववेश धारण किए या चौर अश्वाकढ़ था। दोनी चीर की सुंदरता चौर भीषणता का सम्मेलन हुवा। युवक व्यक्ति उस की अनुपम शीभा चौर चपूर्व अश्वचालन कुमलता पर मिहित हो गया। तथा उस क्रपरामि ने भी इस के हृदय में एक अवधनीय चामा चौर निरामा उत्यन्न कर दी। युवक नेन बाण से धायल हुवा। पाठक वर्गे! यह उपन्यास की भूमिका नहीं है चौर न अपूर्व कल्पना की कहानी है। यह इतिहास की कथा है। यह युवक मेवाड़ के चित्रयक्त कम्भूषण महाराज रायमल्ल की किन्छ पुत जयमल्ल थे चौर वह तहित्र वर्णी अश्वारे ही देखा ने कि स्थिपति राव सुरतन की कन्या तारावाई

ं इस पुस्तक में टोडा किखा है परंतु 'इतिहास राजस्थान' में रामनाथ रतू ने थोड़ा किखा है। यथा—

<sup>\*</sup> ब्रुतस रोम का प्रधान मैजिस्ट्रेट था। रोम में साधारणतंत्र स्थापित होने पर ब्रुतस और कलेतिनस प्रधान मैजिस्ट्रेट नियत हुए थे। इन की उपाधि कंसल थी। उस समय साधारणतंत्र के विरुद्ध बहुतेरों ने षडयंत्र रचना की थी उन में ब्रुतस के दो पुत्र और कलेतिनस के तीन मतीं में थे उन का बिचार प्रधान मैजिस्ट्रेट के सन्मुख हुवा। कलेतिनस ने प्रीति के मारे मतीं को थोड़ा ही दंड देना चाहा पर ब्रुतसने अपने पुत्रों को ब्रधदंड की आज्ञा देके आपक्ष-पातिता का परिचय दिया था।

घीं; बाष्याराव की वंशवर चाज इस गुड वेशवारिणी लावण्यमधी की शीमा-समुद्र में मरन ही गए।

महाराज रायमल्ल के पुत्र ने तारावादें की पाणिग्रहण की श्रीभलावा प्रगट की पर राज सुरतन ने सहसा उन की आशा की पूर्ण न किया। बीर-भूमि राजस्थान बंगाल देश नहीं है ! राजपूत बीर शंगालिटों की नाई इर नहीं ढूंढ़ते ! बंगाली लोग धनवान का चक्र राख पुत्र दखवा बी॰ ए॰ एह॰ ए॰ इपाधिधारी विलासी युवक देखते ही गीलगीला हो सात हैं पर राहपुत सुवेग्य वर देखे विना कन्यादान नहीं करते ! लिल्ला नामक एक दुरन्त पठान ने राव सुरतन की देश से निकाल कर टाडा राज्य पर अधिकार कर लिया या। सुरतन वहां से निकलकर कन्यारत के सहित मिवार राज्य के श्रंतर्गत वेदने हि में या वसे छे उन की प्रतिचा घो कि की की ई अपने वाहुं वल से टोडा राज्य की ले लेगा उसी के साथ विधाता की चणूर्व शृहिटरान तारा गई का व्याह करें में ! यह प्रतिचा राजपुती 'ही के योग्य थी ! की लीग ्द्रस वाक्य की मानते हैं कि 'बीर भेग्या बसुन्धरा' उन्हीं के मुख से ऐसी प्रतिचा शोभा देती है। जयमल्ल ने राव सुरतन की इस्टा पूर्ण करने के मानम से टोडा पर चढ़ाई की और पठान की साथ धोर छुड भी किया पर चंत में चार की भाग चाए तथापि राजणूतक लंक लांडचत न हुए शहु के सन्मुख युडस्यल में देह त्याग करना इएना करत्य नहीं सामा उन व हृदय में तारा बाई की माइनी मूर्ति जाग रही थी यह पराक्ति ही कर

<sup>&</sup>quot;तीतरे जयमळ जी ने थोड़ा के राव सुन्तान की की पुत्री से विवाह करना चाहा था सुरतान की का राज्य पठानों ने छीन िट्या था इस िट्ये उन्हों ने जयमळ जी को योड़ा पीछा दिलाने पर अपनी पुत्री व्याहने का बचन दे दिया था; परन्तु जयमळ जी ने थोड़ा दिलाने और विवाह करने से पहिले ही सुर-तान जी की पुत्रों से मिलना चाहा तो कुद्धित मुखान जी ने जयमळ जी का शिर काट दिया रायमळ जी को जब लोगों ने जयमळ जी का दैर लेने के लिये कहा तो यही उत्तर दिया कि एक क्षत्रों का और विशेष कर के एक गिरे हुये छत्रों का इत प्रकार अनादर करने शक्त का अवस्य शिर कटना चाहिये।"

प्रसन्न बदन से बेदनेर चाए चौर चवैधरीति से छत्तलल्ला की लेने का उद्योग किया। यह चपमान राव सुरतन न सहन करमकी इस से जयमल्ल का बध कर के चपने बंग की प्रतिष्ठा बचाई। इस प्रकार राजपुत्र का खड़ राजपुत्र कलांग के रक्त से रंजित हुवा।

यह समाचार मिवार में पहुंचा और घर में इसी की चर्चा हीने लगी। यह भयानक सम्बाद महाराज की कीन सुनावेगा ? राव सुरतन ने बाणा राव की बंग ज की हत्या की है उन्हें कीन बचावेगा ? सब ने यही निश्चय कर लिया कि यव सुरतन नहीं वचते। रायमत्त्व के ज्येष्ठ एव अपने कीटे भादे के पराक्रम बगतः चजातं बास करते थे टूसरा एव उडता के कारण पिता की चान्ना से निर्वासित हो गया था कीवल जयमरून ही पिता का च्रदयरंजन था पाज वह भी परलीकवामी ही गया हाय यह दु:ख महा-राज कैसे सहेंगे ? मिवाड़ के राजपूतगण इसी विचार में वर्धार हो रहे थे। हिति २ यह चर्चा महाराज रायमल्ल की कान तक भी पहुंची। रायमरल ने धेर्ध के साथ सब कृतांत सुना अकसमात उन की भौति दढ़ गई और आखे लाल हा गई। प्राणिय पुत्र की मृत्यु से वे कातर नहीं हुए बर्रच गंभीर स्वर से बोले-जिस कुलांगार पुत्र ने पिता का सन्मान नध्ट करने का खदींग किया या उस की ऐसी ही दभा होनी उचित थी! सुरतन ने उसे इध कर की चित्रविधिचित कर्तव्य का पालन किया है। - यह कह कर महाराज ने राव सुरतन को राजपुत कुलीचित पुरस्कार की भांति बेदनार राज्य समर्पित कर दिया। स्चे बीरों का चरित ऐसे ही उच भावीं से पूर्ण हीता है। प्रकृत बीर ऐसी ही महाप्राणता और तेनस्विता में धर्लंकृत हीते हैं 🔅। धान इत्ने

<sup>\*</sup> इस प्रकार के और एक उदाहरण सुनिए | पूर्वकाल में हयहोबंश नागक सिली सारन, आरा और गाजीपुर आदि देशों के अधिपति थे और आजकल भी उन के बंशवाले ज़िला बिलया में रहते हैं | इन लोगों की सभी बात उत्तमोत्तम थीं । अन्य देशियों ने भी इन लोगों की बड़ी बड़ाई लिखी है | इन में एक महा-राज रामदेव हुए हैं । इन को ७० रानियां थीं और दो सी संतावन लड़के थे । और इन की राजधानी मलुमड़ थी जो आजकल ज़िला बिलया में एक गांव है और इन की राजधानी मलुमड़ थी जो आजकल ज़िला बिलया में एक गांव है

बड़े भारतवर्ष में सच्चे कवि चौर ऐतिहासिक के जने हैं जी इस महाग्रा-खता चौर तेजस्विता का उचित सन्मान कर सकें ? वया चन चारगण इस

और वहां गढ़ का निशान भी है। यह बड़े न्यायी बीर थे संवत् ११७९ बिक-माब्द में राजा हुए थे २५ बर्ष तक राज किए थे १२०४ संवत में काशी में तन सामे।

इन के राज के पहले ही इन के पुरुषों ने चेरो आदि को विजय किया आ और अहीर थाल आदि कई एक जातियों को इन को जीतने की इच्छा थी। अतएव यह अलुसड़ में अपनी राजधानी बनाये। यद्यपि इन की बिजय तो हुई यरंतु इन के ४९ छड़के पहले ही छड़ाई में बारगाति को प्राप्त हुए। पैता-कीसों बड़े नामी बीर से उन लोगों का नाम नीचे छिखा जाता है। बीरसिंह १ आशकरणसिंह २ मिरिधारीसिंह ३ रामप्रकाशसिंह ४ रामेश्वरनाथसिंह ९ वैरी-शालसिंह १ कपितिसिंह ७ जसवंतसिंह ८ उदयसिंह ९ दीपसिंह १० रजसिंह ११ कुछदीपसिंह १२ गंभीरसिंह १३ किशोरसिंह १४ बळवंतिसिंह १० मग-वैतसिंह १६ बाधसिंह १७ सूर्यनाथसिंह १८ हिरिसेंह १९ सावंतसिंह २० गोपाळसिंह २१ कुशळसिंह २२ छाळसिंह २२ स्वासिंह २० सूरसिंह २० स्वासिंह २० तथ्यासिंह २० शार्द्छसिंह ३० विष्णुसिंह ३१ मण्डसिंह ३० सूरसिंह ३२ ईथरीसिंह ३४ रणजीतसिंह ३५ बळदंवसिंह ३६ दुर्जनशाळसिंह ३० रणधीरसिंह ३८ जयसिंह ३२ अनिरुद्धसिंह ३८ जयसिंह ३२ अनिरुद्धसिंह ४३ अजीतसिंह ४० मुझंदसिंह ४१ ।

इन कोगों के बीरगित प्राप्त होने पर कोकेन्द्रनाथि है सेनापित हुए थे। हयहोनंशी कोग जो किसी शत्रु को जीतते थे तो उस समय सैन्य पर निशेष आझा
देते थे कि जिस में कोई सिपाह किसी स्त्री पर बळातकार न करें और न
उन प्रजाओं को दुख दें परंतु सेनापित कोकेन्द्रनाथि है ने एक अत्यंत
रूपवर्ती बारी की ळड़की को अपनी दासी बनाने के निमित्त के आये।
और वह रोती कळपती बरवस आई। और उस के पिता ने महाराज रामदेव से
आकर इस अनर्थ का समाचार सुनाया। महाराज अपने प्रिय पुत्र को अपने
हाथ से प्राणदंड दे कर अपनी कीर्ति को बढ़ाया। और बारी को बहुत सा पुरस्कार दिया। अनुवादक—

प्रकार की खतीत गीरव के गीत गा कर सैकड़ों बर्ष से सीए हुए भारत की ् न जगावेंगे ?

## वीरवालक और वीररमणी।

१५६८ ई.० में महाबलो मुगुल समृाट खकबर ने लिस समय चित्तीर पर चढ़ाई की और खाधीनता प्रिय धार्यवीरगण मातृम्मि की रचा के धर्य रणभूमि में सदा के लिए से। गए। जिस समय राजपुत्रकुलतिलक जयमल्ल यतु के दारा निहत हो गए खयच सोलह बर्ध की खबस्या वालेपुत्त महामय ने ससीम जत्साह के साथ खाधीनता की जयध्वना स्थापित की छसी समय चित्तीर की तीन बीरांगनाओं ने भी खदेश के निमित्त खपने प्राण जरसमें किए थे। कीमल देह पर कठिन कवच धारण कर के कोमल हाथ में कठीर अस्त्र के के मुगुल सेना का गतिरोध करने में उद्यत हुई थीं। यह ललना शत्रु पीड़ित राजस्थान की प्रकृत बीरांगना, स्वाधीनता की ज्वलंत मूर्ति एवं खारमत्याग का खितीय इष्टांत ही गई हैं।

प्राक्रमशाली जयमल्ल स्वर्ग को सिधार गए हैं। श्रन्थाय युद्ध में पुरुष सिंहगण श्रनंत निद्रा के क्रीड़ में जा पड़े हैं बीरभूमि बीरी से श्रून्य ही गई है। चित्तीर की रचा कीन करेगा ? इर्रांत सुगुल दार पर छपस्थित हैं छन्हें कीन रिक्रिंगा ? स्वाधीनता की लीलाभूमि परतंत्रता की श्रृह्ण में बह्न हुथा चाहती है उस हुभेंद्य निगड़ की कीन भग्न करेगा ? हाय ! श्रांज बीरभूमि हताश्र एवं हतीद्यम है। रही है ! ऐसे श्रवसर पर एक बीर बालक 'स्वर्गा-दिप गरीयसी' मातृभूनि के जयर श्रंपने प्राण निक्रावर करने को प्रस्तुत हुवा । जयमल्ज सदा की लिए राजपुताना से बिदा हो गए हैं उन के बिना चित्तीर सूना देख पड़ा है पर इस श्रून्य स्थान की पुत्त ने पूर्ण कर दिया ! पुत्त की श्रवस्था केवल से लिए वा श्रुट्य स्थान की पुत्त ने पूर्ण कर दिया ! पुत्त की श्रवस्था केवल से लिए वे की थी किन्तु सोहस विक्रम श्रीर छमता बहुत बड़ी थी। छन्हों ने माता पिता से बिदा मांगी कर्म देशी ने श्राप्रवस्त हृदय से प्रियतम पुत्र की युद्धस्थल में जाने की श्राच्चा देरी। फिर वह श्रुपनी प्रिया की निकट गए कमलावती ने भी प्रमन्न चित्त से प्राणनाथ की रणभूमि से जाने की लिए कह दिया। उनकी भगिनी कर्णवती ने भी जन्म-रणभूमि से जाने की लिए कह दिया। उनकी भगिनी कर्णवती ने भी जन्म-रणभूमि से जाने की लिए कह दिया। उनकी भगिनी कर्णवती ने भी जन्म-

भूमि की रचा के निमित्त स्नेहपाव सहोदर की उत्तेजना दी। पाडण वर्षीय वालक, वित्तीर का चिहितीय वीरजन्म भर के लिए विदा हो कर चसीम उत्साह पूर्वक पविव कार्य साधन के हितु पविव भूमि में उपस्थित हुवा। सुगुलों का दल दी भाग में विभक्त या एक भाग के सेनापित स्वयं चक्कवर ये चौर दूसरे के एक सुवतुर योडा थे। दितीय दल के साथ पुत्त का धोरतर युड चारंभ हुवा वादणाइ ने दूसरी चौर से वाधा देने का उद्योग किया।

दो पहर के समय अकबर की सेना सहसा व्यतिव्यस्त होने लगी वह पुत्त की और बढ़ी चली आती थी कि एकाएकी उस की गित अबिरह है। गई। सन्मुख संकीर्ण पवर्तमार्ग था उस के शिरीभाग में दो कृच थे उन्हीं के पोक्टे से गोलो पर गोलो आ आ कर सुगुल के दल को किन्न भिन्न कर चलीं। योद्धा चिकत ही के ठहर रहे। और गेलियों की अबिरल दर्श के के दारा धराआयी होने लगे। अकबर ने आश्चर्यित हो के देखा तो तीन बीर बाला पहाड़ी रास्ते में उटी हुई थीं उन में से एक तो वर्षीय सी थी और देश अपूर्ण योवना। तीनों घोड़े पर चढ़ी, अभेद्य कवच पहिने बड़ी निष्णता के साथ अस्त संवालन कर रहीं थीं। उन की मधुरता और भयानकता का सम्मेलन देख कर समृाट का हृदय विचलित हो गया। इन स्तियों के द्वारा बहुत सी सेना नष्ट ही गई थी यह देख के अकबर का मुंह लटक गया।

इधर तुमुल युष्ठ होने लगा। कर्म देवी, कमलावती श्रीर कर्णवती भी यपना यतुल पराक्रम प्रकाशित करने लगीं। घोड़ शवधींय पुत्त, रनेह का एक्रमात यवलम्बन, प्रवल शतु के साथ अदोला युद्ध करे यह कर्म देवी से कव देखा जाता या? प्राणिप्रयतम, पिवल प्रेम के खिंदतीय खाधार एकाकी शतु शों के शलाधात से जत विचत हो अकेले जन्मभूमि के लिए प्राणत्याग करें यह कमलावती से कैसे सहन किया जाता था? प्रीति का खमामान्य, पाल, सगा भार, पिवल कार्य के लिए देह कीड़े दुरन्त शतु देश की खाधीनता हरण करे यह कणवती से क्यों कर सहारा जाता था? पुत्त ने सुगलों के एक दल पर आक्रमण किया है खकवर दूसरा दल उन के विस्त्र लिए जा रहे हैं कर्मदेवी कमलावती और कर्णवती ने हठात् उस की गति रीक दी तुच्छ प्राणों की ममता कोड़ पिवल देश की स्वाधीनता रचा के शर्थ शत्र शें का व्यूह भेर करने में किटवड हो गईं। एक और वोड़गबर्षीय पुत्त और दूसरी और उन की बर्षीयसी माता, तथा अपूर्ण वयस्का प्रणयिनी एवं सहोदरा अग्नि स्फुलिंग की भांति दिल्ली-पति के कारखार करने में उद्यत होगईं। इस अपूर्व हम्य की अनंत महिमा थाज कौन सम्भा सकता है? भारत याज निर्जीव है। रहा है, यहां बीर कोई रहा नहीं, जातीय जीवन यहां से जाता रहा है। अब यहां उक्त बीर बालक यथन बीररमणियों के पवित्व बीरत्व का पूजन कौन करेगा ?

चग २ पर तीनों देनियां शनुसना का विनाश करने नगीं। दी पहर से सन्ध्या तक चिवचल रूप से धोर संग्राम हुवा। विना विश्राम चौर विराम की दी पहर से सामतक बीर्धवती बीरांगनाची ने प्रवस मन् दस की आगो न बढ़ने दिया। अनेक योडाची की धरती माता का बिल पशु बना ्दिया चक्रवर इस बीरता पर मीहित हो गए। बीरत का विशीचित आदर करने के लिए उन की मत उत्बंठित ही गया। आजा प्रवार कर दी कि जो इन तीनी चरार भौरती को जिन्दा पकड़ लावैगा उसे बहुत सा इनाम दिया नावेगा-पर सब लीग युड में मत्त ही रहे थे इस चादेश पर कीन ध्यान देता था ? सुगुल लीग ज्ञान भून्य ही कर युड में संलान हुए चौर तीनों बीर बाला चासीम साइस की साथ सामना करने में प्रवृत्त ही गई। सहसा कर्णवती का गरीर मिथिल होगया। वह वृन्तस्थुत पुष्प की नाई भूमि पर गिर पड़ी पर प्राणप्यारी पुत्री की दशा देख कर कर्मदेवी कातर नहीं हुई। धीरता के साथ शत्रु की पर गेरिलया बरसाती रहीं। तब तक कमलावती की बाई मुला में एक गीली या लगी। विंतु उन्हों ने उस पर ध्यान न दिया थल, संहार में लगी ही रहीं। सुगुली ने जनमा ही कर शस्त्र वर्षा चारम्भ की। जिस समय कमलावती और कर्मदेवो भूतलशायिनी हुईं उसी समय बीरबर पुत्त शब्, सेना की पराभव दे के गिरिपथ के निकट आए वहां उन की पूजनीया प्रियतमा पत्नी और प्राणीपमाभगिनी धरती पर पड़ी तड़प रही थीं। यह दश्य देख में फिर भी बहुत से विपिचियों का संहार किया। प्रधर कमलावृती और कमेरेबी का बील बंद ही गया उन्हें पुत्त ने गोद में उठा लिया कमलावती ने धीर भाव से प्राणाधिक की चीर देखा और उन्हीं ने बाहु मूल में मस्तन रख कर चिर निद्रा की प्राप्त हो गईं। कर्मदेवी ने ध्यारे पुत्र की फिर युद्धकरने का आदेश दिया। और वैकुषरे धाम की पधार गईं। पुत्त कुछ काल तक चिन्तित रहे फिर भीषण शब्द से हर २ करते हुए शब्द सेना में प्रविष्ट हुए और विलम्ब तक युद्ध करकी बहु संख्यक बैरियों की काल का कलेवा बना के धरती माता की गिद में विरक्षाल के लिए शयन किया। उन की देह तदीय प्रयंतमा के सहित एक विता पर अग्निदेव की समर्थित की गई। तथा कर्मदेवी एवं कर्णावती का शरीर दूसरी चिता पर शयन कराया गया। सभी ने अमरलीक की प्रध्यान किया और उन की अच्य कीर्ति भूलीक में बनी रही।

## वीरधात्री।

राजपुत्रकुल गीरव महापराक्रमी संग्रामिं ह बीरमित की प्राप्त ही गए हैं। जी साहस में धिवचल चौर बीरत्व में ध्रत्वलनीय थे। जिन के शरीर की सस्ती शस्त्राधात के चिन्हों ने भूषित कर रक्खा था। जिन्हों ने विधमीं धर्मों के बारा हस्त पद से रहित ही जाने पर भी ध्रपनी बीरता का गौरव संरचित रक्खा था। उन का शरीर पंचतत्व में मिश्रित है। गया है। वैरिटों के चक्तांत जाल में पड़कर पुरुष्टिंह ध्रमंत निट्रा लाभ कर चुकी हैं। मिबार का चत्यु ज्लल सूर्य चिरकाल के लिए ध्रस्त है। गया है। उस की ध्रिशु संतित धाल शत्र के हाथ में जा पड़ी है। इः वर्ष का भीला भाला बच्चा निश्चित क्य से दुग्ध पान कर रहा है निश्चित भाव से निद्रा का सुख ले रहा है। उस की दया खत्र है कि निर्देश शत्र मेरे प्रान लेने की चेष्ठा कर रहे हैं। इधर दासी पुत्र बनबीर के मेराड़ राज्य के लोभ से उस दूध के फीह की हत्या करने में उद्यत है इस धीर विपति से धाल पराक्रांत संग्रामिंह के दुथिएए बालक की रज्ञा कीन करेगा ? बाप्पा राव के पवित्र कंग्र को निर्मूल कर देने का घड़यंत ही रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार को ग्रामिंह के दुथिएए बालक की रज्ञा की रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार को ग्रामिंह की स्थार देने का घड़यंत ही रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार को ग्राप्त का निर्मूल कर देने का घड़यंत ही रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार का निर्मूल कर देने का घड़यंत ही रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार का निर्मूल कर देने का घड़यंत ही रहा है ध्राज इस कुल का उद्यार

<sup>\*</sup> वनवीर संप्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज का पुत्र था । और एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । उदय सिंह की वयः प्राप्ति तक इसे राज्य का अधिकार दिया गया था पर इस ने वालक उदय सिंह का बध कर के सदा राज्य करना चाहा था ।

कीन करेगा। एक निस्सहाय रमणी इस महाविपद से छदय सिंह की बचाने की लिए बरासर हुई है। बनाय बालक बाज एक तेजवती धाली के बाबय में जीवन रचा करता है। पन्नाधाबी बाज बब्बुत पूर्व खार्थ त्याग के बल से बाप्पा राव के बंशधर की जीवित रखने में छदात है।

पनना ने इस कठिनतम कार्य का किस प्रकार से साधन किया । किस रीति से पितृ हीन शिशु का श्ररीर श्रचत रहा ? इसका वृत्तांत सुनने से हृदय अवसन्न हो जाता है। राति की समय खदयसिंह खा पी की सो रहे हैं इतने में एक नाक की वा की पनना दाई की समाचार दिया कि बनवीर खदय

\*आर्थिकीतिं के रचियता । श्रीयुत बाबू रजनीकान्त गुप्त ने िलखा है ।
'राजस्थान में इस ज'ित का बारी नाम प्रसिद्ध है । राजपूतों के जूठा उठाना इस
जाति का प्रधान काम है ।' पर हम लोग बारी नाज को दो जाित जानते हैं ।
नाज को नाई, ओस्ता, ठाकुर आदि कहते हैं नाज का काम हजामत बनाना
है । बारी वह लोग कहलाते हैं जो पत्तल बनाते और ब्राह्मण क्षत्रियों की
जूठन उठाते हैं ।'नाज बारी भाट नट राम निछवारि पाय'। मानसरामायण में ।
और 'नाज बारी भाट पुरोहित चारिउ नेगी लए बुलाय' आरहा में देखों।

कईलोगों ने पन्ना को बारिन लिखा है पर 'इतिहास—राजस्थान'में चारण रामनाथरत्न ने पना को नायन लिखा है उन का लेख यह है। 'यद्यिप सब सरदार
विक्रमादिख जी से अप्रसन्न थे तो भी उन में से यह कोई भी नहीं चाहता था कि
चित्तीड़ की गदी पर कोई खवासनिया बैठ जांय क्योंकि ऐसा होने से तो शीशोदियों
के शुद्ध वंश को बड़ा ही कलक्क लगता; परन्तु बनबीर ने गदी बैठते ही ऐसा प्रबन्ध
किया कि उस समय किसी का साहस उसे पकड़ने वा गदी से उतारने का न हुआ।
विक्रमादिख जी को मार बनबीर तुरन्त सांगाजी के सब से छोटे पुन्न उदयसिंह
जी के मारने के लिये भीतर गया; ये उदयसिंह जी निरे बालक थे और रणशास
में एक पालन में सोते थे। बनबीर के पहुंचने से पाहिले ही एक नायन ने जिस
को इस मेद का निश्चय हो गया था अपने राजा का बंश रखने के लिये उदय
सिंह जी को तो पालने में से चुपके से खठा लिया और अपने पुन्न को उन के
स्थान में सुला दिया। बनबीर ने जाते ही उदयसिंह जी के भरोसे उस बालक
को मारडांला। यह नायन एक बारी की सहायता से उदयसिंह जी को लेकर
कूमलमेर चली गई जहां के अधिकारी ने अपने मानजे के नाम से उदयसिंह जी

सिंह का बध करने के लिए जाता है। दाई ने उसी समय उदयसिंह की एक टोकड़ी में सुला कर चौर ऊपर से पत्ते रख कर नाज को दे दिया। विश्वासपात नाज वह दौरी लेकर किसी निरायद स्थान पर चला गया। इतने में बनबीर हाथ में तलवार लिए हुए जाया और पन्नाधाती से पूछा—

को कूमलमेर रख लिया, चार वर्ष पीछ इन का भेद सब मेवाड़ में प्रसिद्ध हुआ तो सरदारों को उदयसिंह जी के बच जाने के समाचार सुनकर बढ़ाही आनंद हुआ. झटपट सब के सब कूमलमेर में इकट्ठे हुये और उदयसिंह जी को साथ के चित्तीड पर चढ़ आये और बनबीर को निकाल कर सम्वत १९९७ में उदय सिंह जी को गई। बिठाये।

चित्रमाला के सम्पादक मुन्सिफ देवीप्रसाद ने टाल साहिव की किताब पर गलती देखाने के लिये पनाधाती की कथा को झूठ माना है पर जब तक बीरिबनोद न देखेंगे तब तक हम इस पर विशेष न लिखेंगे। पर यह कथा झूठ नहीं है। मुन्सिफ साहेब का लेख नीचे लिखा है।

"करनल टाड ने अपनी किताब में महाराणा उदयसिंह की बहुत बुराई लिखी है मगर हम को उससे कुछ वास्ता नहीं क्योंकि अपनी र राय है लेकिन मतलब लिखने में जो गलीतयां उनसे हुई हैं वे अरुवत्ता ध्यान देने के वायक हैं।

जैसे उन्हों ने महाराणा उदयभिंह के वास्ते िटखा है कि सांगाराणा का वह बेटा जो उस के मरे पाँछे पैदा हुआ था ( स्फे ३३१ तरजुमे टाड राजस्थान नवलिकशोर के छापेखाने की छपी हुई) ( बनबीर की गदीनशीन के वक्त ) है बरस का था बारी उस को मेने की टोकरी में पत्तों से छुपा कर ले गया वह सोया हुआ था धाय उसको टेकर कुंमलमेर में पहुंची वहां के हाकिम आसासाह ने मानजा बना कर रक्खा और ७ बरस तक वहां छुपा रहा ( स्फा ३३६) उदयसिय संबत् १९९७ ( सन १९४१-४२ ई० ) में गदीनशीन हुआ ( स्फा ३३९ ) की उसी साल (१९४२) में अकबर भी पैदा हुआ था ( स्फा ३४० ) को यह विलक्षण गलत है क्योंकि महाराणा उदयसिंह अपने बाप की जिन्दगी में उन के मरने से ८ बरस पहिले भादों सुद ११ संवत १९७८ को पैदा हुए थे और बनवीर की गदीनशीने के वक्त १४ बरस के थे महाराणा संगा जी ने अपनी जिंदगी में उन को और उन के बड़े भाई विक्रमार्जात को रणथभीर का किला दे दिया था और वे वहां रहते थे महाराणा रतनिसह के वक्त में चितीड़ आये और राणा विक्रमार्जात ने उन को कुंमलमेर का किला दिया था और वे वहां रहते थे महाराणा रतनिसह के वक्त में चितीड़ आये और राणा विक्रमार्जात ने उन को कुंमलमेर का किला दिया था और वे वहां रहते थे सहाराणा रतनिसह के वक्त में चितीड़ आये और राणा विक्रमार्जात ने उन को कुंमलमेर का किला दिया था और वे वहां रहते थे सहाराणा रतनिसह के वक्त में चितीड़

उदयसिंह कहा है ? दाई ने कुछ उत्तर न दिया ग्रिर भुकाए हुए अपने साते हुए पुत्र की चोर अंगुली उठा दो। दुष्ट बनवीर उसी के पुत्र को उदय सिंह समभ कर हत्या ले के चला गया। इधर राजकुल की ललनाचों के रोदन की ध्विन के मध्य धावीपुत्र की चंतिम किया सम्पन्न हुई। श्वीमती पन्नादेशे चुपचाप थांखों में यांमू भरे हुए त्यारे पुत्र की ग्रेतकृत्य देख चुक-ने के उपरांत उपर्वृक्त नाज के निकट चली गई।

इस प्रकार पनना ने निस्संकुचित चित्त से अपने हृदयरंजन शिशु की विधिक के हाथ में समर्पित कर के महाराना संग्रामिशंह के प्रिय प्रव का जीवन बचा लिया। जिस पूजनीया रमणों ने चित्तीर के लिए, बाव्या राव के बंग को रचा के लिए अपने जीवन के अहितीय अवजन्त्रन, स्नेह के एक माश माजन, नेश की ज्योति व्यारे पुत्र को मृत्यु के सुख में रख दिया उस के स्वार्थ त्याग को क्या परिमिति होसकती है ? जिस रमणी ने हृदयरंजन कुत्रन कीरक को बृन्तच्युत हीते देख के भी अपने कर्तव्य से मुंह न मीड़ा उस के हृदय की महानता को कोई क्या वर्षन कर सकता है ? आज इस महान स्वार्थ त्याग एवं परमोत्कृष्ट तेजस्विता की महिमा कीन समस्रेगा ? है वंगालियो तुम भीव ही ! सची तेजस्विता आज तक तुम्हारे हृदय में नहीं

र दफ़े सुलतान बहादुर गुजराती के पास भी गये थे बनवीर के समय में उन को कोई जरूरत आसासाह के भानजे बनने की न थी और न वे इस तरकीब से छुप सकते थे।

दूसरे उदयसिंह जी की मसनदनशीनी और अकबर बादशाह की पैदायिश हरागेज़ १ साल में नहीं हुई है क्योंकि अकबर बादशाह गहाराणा की गदीन-शीनी से करीब २ वरम के पीछे कातिक सुदी ६ सं. १५९९ की पैदा हुये थे और सं. १५९७ हिसाब से सन् १५६९-४० के मुताबिक थे १५४१-४२ के नहीं थे तीसरे जो उन्हों ने महाराणा की उमर ४२ साल लिखी है वह भी गलत है क्योंकि वे ५० वर्ष के होके मरे थे पत्ता सीसोदिया का १६ बरस की उमर में काम आना लिखा है मगर सही यह है कि उस बक्त उस की उमर जियादा थी उस के कई बेटे होगये थे जिन में ३ यानी कछा सेखा और करण महाराणा प्रताप के बिखे में शामिल रहने के लायक हो गये थे। "

पारं! तुम सची देश हिते थिता का महान भाद यभी तक नहीं समभ सके!

पित्रवित्ता रिशियो! तुम केवल पूज्यपाद पूर्व जों का नाम हुवाने के लिए

उत्पन्न हुए हो! तुम्हारे साढ़े तीन हाथ के गरीर में कदा चित पाचीन काल
के ब्राह्मण चित्रयों का यंश्र लेश मात भी नहीं है! तुम इस उदारता की

महिमा क्या समभोगे? तुम ती आश्चर्य नहीं जी पन्ना की राच सी कह के

धृणा करी पर प्रकृत देश हिते थी और यथार्थ तेजस्वी इस यसामान्या धावी
की दूसरी हिष्ट से देखें गे। जो कुछ पन्ना ने किया यह साधारण लीगों का

काम नहीं है! साधारण जन उस के वृह तकार्य का महत्व भी नहीं समभा

सकते। हाय याज भारत में ऐसे यसाधारण व्यक्ति कितने हैं? प्रतिध्वनि

प्रभा करती है — कितने हैं? भारत तो याज निर्जीव एवं निर्चेष्ट हो गया

है! हिन्दुस्थान याज पांत के मारे दृष्ठ यह वा कर हुप की भांति अपने ही

प्रतिक्ष्ति जिक्का वित्त हो रहा है! फिर हमारे प्रश्न का उत्तर कीन देगा?

प्रतिध्वनि जिक्का सा करती है — कीन देगा?

## प्रतापसिंह का वीरत्व।

यान १६२२ सम्बत के श्रावण मास की सप्तमी है। यान रानपुताना के रानपूत्रमण मातृभूमि के लिए यपने प्राण देने की किटबड हैं। यक बर बादशाह के न्येष्ठ पुत सलीम राना मानसिंह के साथ मेबाड़ पर यधिकार करने की मनसा से आए हैं। अविधमी यवन पवित्र मूर्वं से की कलंकित

<sup>≢</sup> तारीख़ नुहफ़्ए राजस्थान में यों लिखा है। 'एक बार गुजरात से लौटते हुए आंवेर के कुंबर मानसिंह ने उदयसागर तालाब पर कियाम किया, जहां महाराणा ने पेश्वाई के साथ उन की दावत की; लेकिन खाने के बक्त मानसिंह के साथ शरीक होने की वावत महाराणा ने कुछ उज़ कहला भेजा, जिस से वह नाराज़ हो कर चला गया. संवत् १६३३ मुताबिक सन् १९७७ ई० में इस रंजिश के सबब मानसिंह वादशाही लश्कर लेकर मेवाड़ पर आया, और गोगूंदे की तरफ़ हल्दी घाटे में खम्नीर गांव के क़रीब महाराणा से सख्त मुकाबलह हुआ; दो पहर तक लड़ाई होने बाद बादशाही फ़ीज कई कोस तक पहाड़ों में विखर गई, लेकिन इस नाजुक वक्त पर मानसिंह की गिर्दावर फीज़ ने नक्कारह

करना चाहते हैं पर राजरणान के बीरिशारोमिण प्रतापिशंह दिवने बुल की निष्कलंक रखने पर उदात हैं सचा चित्रय बीर आज सचे चित्रयत की गीरव रचा में कृत संकल्प है। चिरस्मरणीय हलदीघाट के गै.दान में बाईस सहस्र राजपुत एकतित हैं उन के चिथिता महाराना प्रतापिशंह हैं जी पराक्रान्त सुगुलीं का गतिरोध करने में उदात हो रहे हैं।

हनदीघाट पहाड़ी रास्ता है जिस की उत्तर पिरचम और दिल्ल शिर जंचे र पर्वत खड़े हैं। वह स्थान बन, पर्वत तथा लुद्र निर्धी से पूर्ण है। प्रताप सिंह उसी गिरिवरमें का आश्रय लेके शाइज़ाद का सामना करने में प्रस्तुत हैं। इलदीघाट वाले युद्ध का दिन रालणूत वीरों के अनस्त उत्सव का पर्व है जिस में युद्ध के लिए उत्मत्त हो हो कर चित्रयगण अपने प्राण देने पर उताक हो रहे हैं और प्रताप सिंह सब के सागे खड़े हैं। वह पिर्डिल भार्नेर के राला मानसिंह की चीर भण्ये पर मानसिंह दिख्ली की बहु संख्यक सेना के मध्य में ये प्रताप सिंह चब की भेद न कर सके किन्तु मेध के समान गंभीर स्वर से मान सिंह की—का पुरुष! रालपुद्ध कुलांगार! बड़ कर तिरस्कार किया। मान सिंह ने इस वाक्य पर कर्णपात न किया। तब जिथर सुवराल सलीम हाथी पर बैठे हुए युड़ कर रहे ये उधरही को प्रताप सिंह ने खड़ प्रचेप किया। एक र आधात में सलीम के रचकगण भूमिणायी हानेलगे हाथी का महावत भी मर गया और प्रताप सिंह निभैय रूप से युड़

बजाकर बादशाह के आ जाने का झूठा शोर मचा दिया, जिस से मेवाड़वाकों के पांच उखड़ गये, और उन को हापिक होने वाली फ़तह दुइमनों को निमीब हुई, कार्नेक टाउ ने इस मीक़े पर बादशाही फ़ीज का अफ़सर शाहज़ादह सकीम को, और उस का नाइन महानत ख़ां को किखा है, जो महज़ ग़कत है; शाह-ज़ादह सकीम उस वक्त छः बरस उम्र में था, और महावत ख़ां पैदा भी न हुआ था; इस के सिवा महावत ख़ां को सगर जी सीसोदिये का बेटा होना भी ग़कत किखदिया है; वह कानुक के रहनेवाके गृयूरवेग का वेटा था, और उस का असकी नाम ज़गानहवेग है; इस कड़ाई के तीस बरस बाद जहांगीर ने बादशाह बन कर उस को महावत ख़ां ख़िताब दिया. (देखो तुज़क जहांगीरी व इक्तबाक नामह, जिल्द अव्वक.)

में प्रवृत्त हुए। तीन बार मुगलदल में प्रवेश किया तीनी बार उन के जीने की आशान रही थी पर राजपुतों ने अपने प्राण इधे ली पर धर कर उन की रचा की। राणा की प्राणरचा के निमित्त उन्हों ने अपने प्राण की तुन्छ सर भ लिया था। प्रताप सिंह ने इतने पर भी साहस नहीं त्यागा। छन की शरीर में एक गोली तीन भाले और तीन तलवारें लगी थीं तौभी वह उन्मत्त की भांति शज्तीना में धुस ही पड़े इस बार भी राजपूतों ने उन के उहार का उद्यम किया पर उन में से अनेक योहा बीर गति को प्राप्त ही गए थे। सिवार के गौरवस्थल बीरगण प्रायः सभी धरती देवी पर तरवार हाथ में ले के प्राय चढ़ा चुने थे प्रताप सिंह ही के मस्तक पर राजकृत शोभा पा रहा था उन्हें चारीं चोर से सगली ने घर लिया उक्त इत के कारण महाराणा के प्राण तोन बार संबट पड़े थे किन्तु उन्होंने राजिचन्ह की परित्याग न किया था पर इस बार उन की प्राणरचा दुस्साध्य बीध हीने लगी यह देखकर भाला कुलतिलक मान्ना ने शीघृता सहित सेना समेत प्रताप सिंह की पास गमन किया और भट से राजकीय कृत अपने शिरपर धारण कर लिया इस कारण सुगलों ने मान्ना की प्रताप सिंह समभा कर उन की चौर धावा किया। इस बार सुगतीं का ब्यूडभेट हो गया और प्रवाप सिंह बच गए पर बीरवर मान्ना प्रभु भित्त के उत्साह में महासाइस की साथ गुड करकी सेना सहित बीरलेक को पथार गए। सगलगन राजपब के बिक्रम की प्रशंसा करने लगे पर चित्रय बीर जय लाभ न कर सकी। सुगल चारी और टीड़ी दल की भांति काए हुए ये उनका निश्लेषन हुवा चितय चीदहां सहस इत्दीघाट भें अनन्त निद्रा को प्राप्त हो गए तब महाराना ने जय प्राप्ति से निगम हो कर रणचेत्र परित्याग कर दिया। इस प्रकार इस्दी घाट का समर समात हुवा चतुरदस सहस चित्रय वीहा प्रसन्न बदन असंकुचितमन से देश रचार्थ स्वर्गवासी चुए। इल्होघाट परम पवित चेत है कविगें की रसमधी कविता अनंत काल तक उस का गुण गान करेगी इतिहास लेखकी' की पचपात र्राहत लेखनी असीम समय तक उस की यशका उल्लेख करेगी। प्रताप सिंह देव की सदा सर्वदा बीरेंन्द्रसमाज में हार्दिक श्रद्धा समेत पूजा होगी श्रीर महाराना महोदय श्राकल्पांत नित्य धाम में बिराजमान रहेंगे।

प्रतापितं च जनुचर विहीन ही के चैतक नामक नौलवर्ष विभिष्ट तैनस्वी अपन पर चारो हण कर के रणभूमि में प्रस्थान करगए। उस घोड़े का पौरुष भी राजस्यान के इतिहास का एक वर्णनीय विषय है। जिस समय दो मुगुल सर्दार प्रताप सिंह ने पीके धावित हुए उस समय दैतक ने णक पहाड़ो नदी का चल्लंघन कर के अपने स्वामी की रचा की थी पर वह भी गुद स्थल में बहुत ही याहत ही चुका धातधापि चतविचत बाहन यपने पाइत स्वामी की ले चलने में विसुख नहीं हुवा अवस्मात महाराना की पीछे से घोडे की चाहर सनाई दीफिर कर देखते हैं ता उन का सहीदर भाता गता चा रहा था। यह उन का शतु था चीर धातृस्ने इ की तिलां जली दे कर मुगुलीं से जा मिला था चतः प्रताप सिंह ने उस चित्रयकुलक लंक भारे की देख की क्राध एवं चीभ की मारे धोड़ा खड़ा कर दिया किन्तु इस बार शक्त ने कीई विमहाचरण नहीं किया वह इलदीघाट में ज्येष्ठ बंधु का चलीकिक साइस् देख चुका था स्वदेशियों की देश भक्ति का परिचय पा चुका था इस से मन में ग्लानि उत्परन हो गई थी अस्मात इस समय चित्रवशीणित की चपदित न कर की नेवां में चांनू भर कर भाता की चरणों पर णिर रख दिया फिर क्या था महाराना प्रतापसिंह उस की सब श्रपराध भूल गए बहुत दिन का बैर जाता रहा स्नेइ पूर्वक लघुभाता की काती से लगा लिया उस समय दीनीं भाव दों ने राजस्थान के बिल्प्त गौरव के उद्वार की हढ प्रिक्ता करली मार्ग में चैतक का प्राणांत हो गया पिय अध्वरतन के स्मरणार्थ प्रताप सिंह ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया जी जाजतक "चैतक की चबूतरे" की नाम से प्रसिद्ध है।

चिरस्मरणीय इलदी घाट के मध्य १५% ई॰ की जुलाई में मेवाड़ के गीरव स्वस्त्र राजपूर्वी का रक्तप्रवाहित हुआ था। इधर सलीम ने विजय प्राप्त कर के रणभूमि को त्याग किया। कमलमीर # और उदयपुर शतुओं के हाथ

क कामलगीर मेवाड़ का एक प्रसिद्ध गिरिदुर्ग है ठीक नाम उस का कुंभ-मेरु है | मेवाड़ को राना कुंभ ने उसे बनवाया थां |

में पितत हुए प्रतापितं ह संतान समेत वन २ पर्वत २ में जा कर वैरियों से च्यानी प्राण्य करने लगे। वड़े भारी कष्ट के साथ कई वर्ष व्यतीत हुए पर महाराना ने मुगुलों की चाधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ का चाकाय क्रान्य: चिका चंधकार मय होने लगा मतुष्यों ने चनेक स्थान पर चिकार कर लिया तौभी प्रतापितंह चटल वने रहे उन्हों ने बाप्या का पित्रव रक्त कलंकित नहीं किया। इस समय प्रताप सिंह ऐसी विपत्ति में ये कि एक वार विश्वासी भीलों ने एक निरापद स्थान में लेकाकर भीक्षन देकी उन के पिर्वार की प्राण्य को थी।

प्रतापसिंह का यसाधारण स्वार्थत्याग श्रीर महाकाट श्रीर सदाशयदेख सुन कर शतुयां का हृदय भी श्राष्ट्र हो गया था। दिल्ली के प्रधान राजकर्ग सारी ने उन की देशहितैषिता पर मीहित हो कर प्रतापिंह को सम्बीधन कर के एक इस याथय की कविता लिख भेजी थीर किन्तु महान पुरुषीं का भी नहीं है। धरती श्रीर सम्प्रति श्रह्मय ही जायगी किन्तु महान पुरुषीं का धर्म कदापि जुद्म न होगा प्रतापसिंह ने धन श्रीर धरती की परित्याग कर दिया है पर कभी मस्तक नहीं श्रवनत किया। भारत के राजगण में केवल उन्हों ने श्रपने बंग के सन्मान की रजा की है इस प्रकार विधर्मी शतुयों की प्रशंसापात ही कर महाराना बन । में फिरने लगे प्राणाधिका पत्नी एवं पुत्रादि का कष्ट उन्हें समय र पर व्यथित करने लगा पांच बार उन्हों ने

्री इतिहास राजस्थान में चारण रामनाथ रत् ने किखा है। ''निदान इसी प्रकार प्रति वर्ष, वर्षा ऋतु के बीतने पर बादशाही सेना प्रतापित्रकी पर चढ़ती, वे बड़ी वीरता से उस का सामना करते और वर्षाऋतु के आने पर फिर कुछ अवकाश प्रतापित्र की को मिळ जाता था परन्तु प्रतिवर्ष उन के गढ़ और भूमि मुस्कमानों के इस्तगत हाते जाते थे तिस पर भी उन्हों ने साहस न छोड़ा जिस से बादशाही दरवार के प्राय: वीर पुरुप प्रतापित्र जी की प्रशंसा करने छग गये थे वरन नव्याव खानुखाने माखाड़ी माया में उन को यह दोहा भी किख भेजांथा:—

श्रम रहसी रहसी घरा, खिस नासे खुरसांण । वनर त्रिसम्भर ऊपरे, राखि न नहचो राण ॥ १॥

इस का अभिप्राय यह है कि हे महाराणा साहव परमेश्वर पर विश्वास रिखये आप का वर्ष और देश दोनों वने रहेंगे और बादशाह हार जायगा।

खादा सामग्री का शायोजन किया किन्तु सुविधा के स्थाप किन वार उस को त्यागकर पार्वत्य प्रदेश में चला जाना पड़ी एक बार उन की मचाराणी और पुनवधू ने घास के बीजों के दारा कुछ रोटियां बनाई थीं उन का एक भाग तो सब जोगों ने एक पहर खा लिया और दूसरा भाग दूसरी जून की लिये रख कोड़ा। पर एक बनिब लाव वह वची हुई रोटी भी लेकर भाग गया यह देख कर महाराना की एक प्रती कातर भाव से रीने लगी प्रताप सिंच थोड़ी ही दूर पर लेटे हुए अपनी देशा का सोचकर रहे थे लड़की का रोना सनकर चौका पड़े चौर देखा कि रोटी चपहत हो गई है कत्या री रही है, जिन्होंने प्रान्तान बदन से इसदी घाट में सजातियों का खोनितयोत देखा या, प्रसन्नता पूर्वन जाति भाइयों को देश की गीरवरचा केलिए प्राण दे देने पर उत्तेजित किया या, पानंद सहित राजपुत ज्ञुल की प्रतिष्ठा रज्ञणार्थ रणस्त्रल वर्तिनी कराज संज्ञार मूर्ति का ज़क भी भय न किया या वरंच कच दिया था कि "राजपूत इसी प्रकार ऐसे समय में देख त्याग करने के लिए जन्म लीते हैं।" उन का हृद्य भो इस भवस्था ब कन्या की क्रन्दना की न सइ सका! वित्त विकल हो गया, सानी मताविधकाल सर्पी ने प्राक्तर दंघन कर लिया ! प्राधक यंत्रणा सद्दन न ही सकी अपना कष्ट दूर करने के मानस से अकबर के निकट त्राम समर्पण का श्रीभेष्राय विटितकर दिया। श्रेशबर ने इस का समाचार पाकर नगर में उसव करने की श्राचा दे दी। श्रीर प्रतापिक्षंत्र का एतिहरूयका एत बीकानेर के राजा के छोटे भाई खजाति हितेषी पृथिवीराज अकी हृष्टि पड़ गया। वह प्रताप सिंह की वड़ी खदा करते थे इस से ऐसा होते देख कर बहुत भी दुः खो भो गए श्रीर उसी समय सम्राराना के पास इस भी प्राय के कई एक काविता लिख भेजी कि:—

\*रामनाथरत्न ने जिखा है (प.ना.)। "राय सिंह जी को छोटे माई पृथ्वीराजजी भी बड़े बीर थे अकबर उन से और भी अधिक प्रसन्न रहा करता था; उदयपुर के गहाराणा प्रताप सिंह जी की प्रशंसा के चवदह दोहे इन्हीं पृथ्वी सिंह जी ने बनाये थे जो सगस्त राजस्थान में प्रसिद्ध हैं।" और स्थान पर जिखा है। "इती प्रकार एक बार बीकानर के गहाराजा के छोटे माई पृथ्वीराज ने भी, जो सक्यर के बड़े छपापात्र थे, चवदह दोहे प्रताप सिंह जी की प्रशंसा में बना कर जिखा मेजे थे; पृथ्वीराज जी ऐसे किय थे कि उन के चवदह दोहों से प्रताप सिंह जी को चवदह सहस्र मनुष्यों की सी सहयता मिळी; वे दोहे राजस्थान भर में प्रसिद्ध हैं।"

## "हिन्दुग्रीं को समस्त पाशा हिन्दू जाति ही पर निर्भर करती हैं। अ इस समय

. . भ खड़ विलासप्रेस के प्रबंध कत्ती वान् साहिश्यसाद सिंह के नाम से राजस्थान वी वार्ता राम-गायरन ने जो पन लिखा है उसकी में यहां प्रकाश बारता है। इसमें पृथ्वीराज्ञ भीकी श्राट कविता है। श्रीयुत गान्यार,

कृता पत आपका बहुतही से ह मरा परम् आया में आत का बहुतही उप-कार मानता हूं कि आपने मुझ अनजान मनुष्य पर इतना प्रीति दिखलाई ॥ आपके पत्रके देखने से निश्चय हुआ कि आपने मेरे तुष्क इतिहास को बहुत मन लगाकर आद्योपान्त पढ़ा ; बीरचिरित्र प्रंथ बहुतना तो किखा गया है और कुल अब भी लिखा जाता है; ईश्वर ने चाहा तो प्रन्थ अच्छा होगा; मैंने राजस्थान के बीरों के नामों को बहुत ढूंबा है और अनतक भी ढूंढ रहा हूं परन्तु पश्चात्ताप का विषय है कि उन लोगों के सविस्तर जीवनचरित्र नहीं मिलते आगामी प्रीष्म-कनु में वा वर्षात्रतु में यह बीरचरित्र छपने को मेनिदय जायमा और शीष्ट्र आग लोगों को सेना में उपस्थित होगा संभव है कि आप लोग उस को देखकर प्रमन्न होवेंगे ॥

में इस बात का बहुतही उपकार मानता हूं कि आप ने कृपा कर को नाट-कावली की पुस्तक मुझ को भेजी । कवियों, बीरों और सितयों के जीवनचरित्र के लिये जो विद्यापन भेजा सो पहुंचा तीन चार विद्यापन आप गेरे पास और भेजदेवें कि मैं उन को गेरे मिलों के पास भेजदूं सम्भन है कि वे आप को कुछ सहायता दें ॥

भव ों भाप के प्रश्नों का कम से उत्तर देता हूं:---

- १, बीकानेर की काविराजा दयालदामजी से मेरा विशेष सम्बंध है उनके यहां जी कुछ है सो स्व मुझको प्राप्य है परन्तु उन के प्रभ्य बहुत हैं और बहुत बड़े २ हैं पूरा २ व्योरा उन के प्रभ्यों का बीकानेर से गंगवाया है वहां से उत्तर आनेपर आप को लिखदुंगा; उनके सब प्रन्थ में गंगवासका हूं।
- २. जयपुर की पृथक् २ सन बंदाावली तो मेरे पास नहीं रही हैं जिन के यहां से आई थी वहीं पीछी मेजदीगई परन्तु दो तीन बंदााविल्यों की नक्तलें गैंने करवाली है सो मेरे पास गोजूद हैं !!
- ३. जेनलमेर की बेशावली ठाकुर साहवप्रताप सिंहनी के यहां से आईथी सो पीछी गई परंतु उस को में जब चाहूं तबही मंगा सक्ता हूं !!

## ं [ २३ ]

# राना उन सब की परिलाग किए देते हैं। इमारे गिरधरों में वह बीरल नहीं

- ४. जयलालजी का किशननड का इतिहास अभी बन रहा है पूर्ण नहीं हुआ है।
- 9. रेग्याबाटी के इतिहास का सब सामान गेरे पास है नहीं का प्रथक इति-दास में लिखाड़ा हूं !!
- इ. भीकानेरी पृथ्वीराजजी के चवदह दोहों में से आठ मुझको मिलगये हैं; के दोहे यहां की देश माया में हैं इसी पत्र के साथ मेज हैं !!
- ७. महाराजा मानिसिंहजी ने जिन तथ कवियाँ को छत्र करोड़ दान दिया उनका सिवस्तर वृत्तान्त में आप को अवद्ग भेजदूंगा परन्तु कुछ अरसा लगेगा।
- ८. कुरुपति भिश्र का वृत्तान्त बहुत कुछ में आप को मेजूंगा प्रन्थ भी उन का मिल एका है ॥
- ९. प्रवापसागर ( अमृतसागर ) छप्तया है बहुत मिलता है ॥
- रै॰. चारण चतुरमृत्तभी की काविता अदि का अन्वेषण करूंगा यदि मिलनायमा तो आपकी सेवा में भेजदूंगा ॥
- स्रिनिहर्मा ने जिन किर्निमों को छव गाम दिये उन का विशेष वृत्तान्त ज्ञात नहीं !!
- १२. करनीदानजी का मूर्यप्रकाश गेरे पास है ॥
- १३. बभूतदाननी की कविता का कोई प्रन्थ तो है नहीं पर जीवनवीस उन का गिळ सक्ता है ॥
- १४, मृन्दनी के जीवनचिरत के किये जयलालकी को किख दिया है।
- १५. सावन्त सिंहजी के प्रन्थों की मुर्चा किशानगढ़ में मंगवाई है आने पर भेजदंगा |
- १६. रत्ताजी के वृत्तांत के लिये ठाकुर प्रताप सिंहजी की लिखा है।
- १७, रतनी तथा हरभाणनी में से रतनी का वृत्तांत तो पूरा २ में ही मेरे गाम से गंगवा कर आप को भेजूंगा और हरभाणनी का विशेष वृत्तांत ज्ञात नहीं जितनामा वृत्तांत वंशावली में लिखा था सो इतिहास में लिख दिया गया।
- १८. हरपालनी रत्नू के लिये ठाकुर साहत्र प्रतार सिंहनी की लिखा है।
- १९. सृक्षेमळुजी का सम्पूर्ण जीवनचरित्र मैंने मंगवाया है आने पर आपको भेज-दूंगा अथवा आप स्वयं उस के पुत्र मुशरिदानजी को लिख सक्ते हैं। सूर्य-

रहा, खियों ने सतील का वह गौरव नहीं रहा, प्रताप सिंह न हीते तो यक-

गल्जा का बनाया हुआ वंशभास्तर नागा बहुतही उत्तग ग्रंथ है परंतु वहुत बढ़ा है; उस में बारह राशि हैं जिनमें से दश ग्यारह राशि यहां ठाकुर साहब जोरावर सिंहजी चांपावत के पास गोजूद हैं; एक भाग उस ग्रंथ का अर्थात् दशग राशि का उम्मेदिसंह चिरित्र बूंदी महाराजा साहब की अज्ञा से वहां के रंगमाथ यंत्रालय में छपा है मेरे मित्र किव बालावखशाजों के पास यहां मोजूद है यदि आप चाहें तो उनसे छेकर जितने दिन के लिये आप चाहें भेज दे सक्ता हूं ॥ ग्रंथ देखने यंत्रय है ।

इन के उपरांत यहां के बहुत नामी न कावियों के जीवनचरित में आप को अवस्य भेजूंगा; बारहर नरहरिदासजी यहां के नामी कार्य हुये हैं उन्हों ने बहुत अच्छी काविता में अवतार चरित प्रंथ बनाया है नरहरिदासजी बादशाह अकबर को पास रहा करते थे जिसकी उन पर बहुत क्रिया थी उन का प्राप्त पुष्कर से पांच कोशपर रहका नागी प्राप्त था जो अद्यायि उन के भाई की संतान के अधिकार में है स्वयं उन के कोई संतान नहीं था ॥ इन का प्रंथ अवतारचरित्र बम्बई में छप गया है मूक्य ७) रुपये हैं बहुत बढ़ा प्रंथ है ॥ इन के उपरान्त और भी बहुत नामी नागी कावि हुये हैं जिनका जीवनचरित्र जितना कुछ मुझ को निकेगा में किखकर आप को मेर्नुगा ॥

और मेरे इतिहास का विज्ञापन छापना आपने स्वीकार किया इस का मैं कहांतक उपकार मार्न् यह आप की कृपा है द्विजयिका जिस में दिज्ञापन छपा बाल मेरे पास पहुँची )।

जहांतक हो सकेगा मैं आपको बहुत कवियों की लाइक दूंगा ।

नयपुर भा वदि १४ सं १९४२ का ता २ २१ सगस्त सन् १८९२

आप का गुभिक्तिक रामनाथरत्न् राजपूत स्कूल जयपुर ।

पृथ्वीरामजी के आठ दोहे— सोरठा—अकवर घोर अंबार, जंबांगी हिन्दू अवर । जागे जग दातार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ १॥ बर मभी को एम समभृति में ले चाते। हमारी जाति रूपी वाजार में अकबर एक व्यापारी हैं उन्हों ने सभी को मोल ले जिया है केवल उदयिंह के प्रव्न को क्षय नहीं कर सके। सभी ने साहस खीकर नौरीज़ के बाज़ार के में श्रपना र भएमान देखा है केवल हमीर के वंशवरही के ने चाज तक नहीं देखा, संसार

अक्षिरिय इण बार, दामिल की सारी दुनी। अजदागिल अमनार, चेटकराण प्रतापसी ॥ २ ॥ अक्रवर सगद अधाह, सुगरण भरिया स्जळ । मेवाड्रा तिण गाह, पोयण फूल प्रतापसी ॥ ३ ॥ आई हो अन्नवरियाह, तेर्जातहारा तुरवादा । निम निम नीसरियाह, राण बिना सहराजवी ॥ ४ ॥ चीतोड्।ह, बांटो बार्जती तणुं । **ધીયો** भेवाड़ाह, तो शिर राण प्रतापसी ॥ ५ ॥ દ્યીની -दोहा-नमर्भा सुत अहडा जणे, जहड़ो राण प्रताप । अक्षवर सुतो हि ओधकी, नाण सिराण साप ॥ ६ ॥ सीरठा--- वातक वाच प्रमाण, साची सांगा हर तणी । अभीगत राण, अकायरसूं वर्भा अणी ॥ ७ ॥ संसार, अनुर पक्षेकि जपी । 39 जागै तं तिण बार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ ८॥

\* नीरोज को खुश रोज अर्थात् भानन्द का दिन भी कहते हैं इस प्रंथ के पंचम खंड के "बीराङ्गना के बीराय महिमा" इस प्रबंध में उस दिन वाले बाज़र का दर्णन किया गया है।

ने हमीर के बंश धर महाराणा प्रताप सिंह हैं । तुहमूर राजस्थान से हमीर का वृत्तांत नीचे लिया जाता है। (प्र० ना०)

24—महाराणा इमीर, अञ्चल हिंग की पैदाइश के बाब में एक किस्सह महाहूर है, जिस का मल्लम यह है:— उस का नाप अरसी वली सहरी के दिनों में शिकार खेलने की नजर से केलमाड़े की तरफ गया था, जहां उस की एक गृशीव चन्दाना राजपूत की बेटी (चहुवानों की एक शाख़ है) जंगल में फिरती हुई पसन्द आई; उस को अरसी ने शादी करके अपने नाप से पोशीदह पहाड़ों में रक्या, जिस से हगीर पैदा हुआ, जो अपने रिस्तदहदार याने चचा अत्रमी ग्रीरह के पहाड़ी इलाके में चले आनेपर उन का शरीक होगया।

जिज्ञासा करता है कि "प्रताय का अवस्थन कहां है ?" पुरुषार्थ और तखवार हो उन का अवस्थन है । इन्हीं के वन से वे चित्रयल के सहल की रचा

हमीर की गमनदनकीनी कर्नेल टाड ने मन् १३०१ ई० में बयान की है, जिस की गलन और कम से कम पचास बरम बाद ( जिस का खास बक्त मालूम नहीं हुआ ) समझना चाहिये; इस बास्त कि अलाउई।न ख़िल्जी का हमलह महीह तीर पर सन् १३०१ ई० में साबित हो चुका है, जित्तीड़ की तबाही के बक्त उस की मस्तद नशीनी ख़्याल में नहीं आसकी; हमीर को अनयमीन बहुन अर्ध बाद पहाड़ी इलाक में अपना बक्त अहद बन या था।

चित्ती इपर हगीर का कृष्ट्य स्थाण हमीर अपने चचा अवयसी के गरने वाद मेताइ के पश्चिमी इकाकों में स्वकर चित्ती इ के हाकिम राज मालदेव का मुख्क लूटते रहे, जिस ने किसी गमिलहित से उन के साथ अपनी बेटी की शादी का पैगाम भेजा, भीर छन्होंने बावुज़्द तमाम सर्दारों की बार्विकाफी के कुतूल कर लिया. हगीर ने दादी के बाद अपनी राणी की सकाह और एक महता कीन के कास्ट्रार की मिलावट से राव मालदेव की गैर हाजिंगे में चित्ती ह वा! किला दवा लिया, और राव की लाचार अपने कुद्भि इलाके पर सब करना पड़ा।

कर्नेल टाडने मालदेव की मदद के वस्ते अलाउदीन के लानशीन महमूद ज़िल्ली का मेबाइ पर आना और शिकस्त छाना लिखांद्या है, लेकिन यह गुन्त है, ख़िल्ली ख़ानदान में दिहली की सराजनत पर कोई महमूद नहीं हुआ, प्रायद कोई सर्दार हो, जिल को बादबाह समझ लिया. मुहन्मद इन्न तुगलक के बाद दिहली की कुल्लन कम होकर बंगला, जीनपूर मालवा, गुनरात और दक्षिण वर्गेष्ट मुख्नलिफ सर्दार और मूक्हदार खुदमुख्नार बन बैठे, जो मुगलों के बाद, जिस की मीत का वक्त मालूम नहीं, महारामा सोमा के अहद तक दो सी बरस के अमें में मालवा और गुनरात के बादबाहों से मेबाइ वालों की अहसर लड़ाइमां गड़ी हैं, जिन की बाबत कामिम फिहारिइतह मुख्लानों की चुनुमीं, और जेम्स टाइ देसी स्वायतों की जरिए से हिन्दुओं की तारीफ बयान करते हैं; छेकिन हम इतना कहसक्ते हैं, कि मेबाइ ने टस ज्याने में अपने किसी इलाके और खुद मुख्नारी को हाथ से नहीं जाने दिया, और हमेशह दुइमनीं से मुकाइलह करके अपनी इल्जन की काइम स्वला ! करते हैं। बाज़ार का यह व्यवसायी सदा जीता न रहेगा एक दिन इस लोक से अवस्य चल वरेगा। उस समय हमारी जाति के सभी लोग परिखल भूमि में

चारण रामनाश्रस्तू ने हमीर का वृत्तांत इसरातिपर लिखा है।

रूक्षण सिंहजी के पीछे अजगसीजी राणा हुये को केलवा है।

रूक्षण सिंहजी कहमये थे कि तुल्हारे पीछे तुम्हारे बड़े माई के पुत्र हमीर को गई।

देना ; इन हमीर सिंहजी का इनिहाम यह है कि :—

ित्तीड़ टूटने से कई वर्ष पाह है लक्ष्मणिन हों के लेष्ठपूत्र अरमी जी ऊर्बा नामा गाम के जङ्गल में आखेट के लिये गये थे जङ्गल में एक सूर के पीछे जब इन्हों ने घोड़े दिये तो वह भग कर एक जुनार के खेत में घुप गया, ज्यों ही अरमी जी सूर के पाछे खेत में जाने लगे त्यों ही एक कन्या ने जो उम खेत की चौकसी कर रही थी इन को भीतर जाने में रोका और कहा कि ठहरों में शूकर को बाहर निकाल देतों हूं। फिर उस कन्या ने जुनार का फरदा तोड़ कर घायल जूकर को मार कर खेत से बाहर फेंक दिया। अरसी जा अपने साथियों के साथ एक नले पर विशाम करने के लिये ठहरे थे; यहां पर वे परस्तर उम कन्या के पराक्षम की प्रसंशाकर रहे थे कि इतने में ही परथर आके अरसी जी के घोड़े के घुटने पर लगा जिस से उस का पैर टूट गया; निश्चय करने से जाना गया कि वह पत्थर मी उसी कन्या की गोफन से पश्चिगों के उड़ाने के लिये फेंका गया था जो देवयोग से घोड़े के आ लगा। कन्या को इम बात का जब निश्चय हुआ तो उसने अरसी जी के पास जाकर अपनी असावधानी की क्षाम मांगी।

सन्ध्या को लोटते समय अरसीजी को फिर वही कन्या वर जाती हुई गिर्ना विर पर उन के दूध का गटका था और दोनों काखों में दो पाडिये थे; अरसी- जी का एक साथी दूब का गटका उस के पिर पर से गिगने के विचार से घोड़ा दोड़ाता हुआ कन्या के बहुन पास होकर निकला जिम से वह जिल्का गई और एक पाडिया गिरने लगा उस को उकसा के वह कन्या पुनः कांख में लेती थी कि दोड़ते हुय घोड़े का पिछला पैर पाडिये के साथ उस के हाथ में आ गया तो घोड़ा और सवार दोनों पृथ्वो पर गिर पड़े। पृछने से निश्चय हुआ कि वह कन्या चन्दाना जाति के एक गजपून की पुत्री थी, अरसीजी ने उस के पिता को बुलाकर उस कन्या की याचना की पहिले तो उसने नाहीं किया परन्तु पाछ उस की खी के कहने से अरसीजी की इच्छानुपार उस कन्या का विवाह उन

राजपुतत् का बीज घोने के अर्थ प्रताय का आयय लेंगे जिस में इस बीज की रचा हो सकी, जिस में इस की पवितता फिर से समुव्विक्ति हो सकी इस के लिए सभी प्रताप की ओर देख रहे हैं।"

पृथिषीराज के यह उत्साह वाका सैकड़ी सहस्रों राजपुत्री के सहस्र वलदा-यक हुए। इन वचनी से प्रताप संह के 'खतक सरीर प्रान जन मेटि' वह फिर देश गौरव के अर्थ उत्ते जित हो गए। और अकबर की अधीनता का विचार होड़ दिया, पर वर्षा की ऋतु झागई थी तथा पर्वत कन्दरा में रहना दुक्का आ इस से मेवाड़ कोड़ कर मक भूमि के पार हो कर सिन्धु नदी के तट पर जाने का संकल्प किया एवं इसी निमित्त कुटु अ और थोड़े से राजपुत्रों को लिक्कर अरावली पर्वत से उत्तर के मक प्रान्त में आए। वहीं पर उन के मंत्री ने उन के पूर्व पुरुषों का संचित्त समस्त धन लाकर भेंट कर दिया के वह सम्पदा

से करिया; इसी स्त्री के उदर में अरसीजी के हमीर पुत हुआ की चित्ती ह

जब कि अनयशिकी केलवाड़ा में रहा करते थे तो पहाहियों में रहनेवाले छोटे र ठाकुर लोग उन को बहुत कुछ दुःख दिया करते थे, उन सब का मुखिया वालेछा जाति का मुंजा नामी एक राजपूत था; उस के साथ लड़ाई करने में एक दिन अजयशिकी बहुत घायल हुये और उन के दो पुत्र अजगालजी और सजनशिकी यद्यीप लड़ाई में उपस्थित थे और पन्दरह र वर्ष की उन की आयु धी जब कि राजपूत सब कुछ करसक्ता है, तो भी दोनों भाइयों ने शत्रु का सामना करने में कुछ भी बीरता न दिखाई; तब ती अजयशिकी को अपने पिता के कथन का स्मरण हुआ और तुस्त हमीर को उसके नानेरे से बुलाकर मूंजा बोलेछा का सब वृत्तांत कह सुनाया। थोड़ेही दिनों में हमीर ने मूंजा का शिर काट कर अजयशिकी की भेट किया तो उन्हों ने प्रसन्न होकर मूंजा के रुधिर सही हमीर के तिलक करके अपने पीछे उसकी गदी का अधिकारी स्वीकार किया।

धं इतिहासराजस्थान में रामनाथरत्न ने इन के विषय में यो लिखा है। (प्र०ना०)
" जब प्रताप सिंह की सिन्ध की उजाड़ों की सीमा पर पहुंचे तो वहां
एक गांम में रहनेवाल भामाञ्चाह नामी गहाजन ने जिस के पुरुषा पहले
िकेसी समय में चित्ती इ के प्रयान गंत्री रह चुके थे प्रताप सिंह जी की गोठ

दतनो यो कि वारस वर्ष तक पचीस सहस्र लोगी के भरण पोपण को बहुत घोतो। मंत्रो को यह क्षतज्ञता देख कर उन्हों ने पुनर्वार श्रभोष्ट साधन का साहम किया। अनुचर वर्गभी गीघ ही या मिले उन्हें लेकर प्रतापसिंह यरा-यलो के पार एए वहां देवीर नामक खान में समलों का एक सरदार शाहवाज यां मसैन्य रहता या उरी महाराना ने युव में जीत लिया वह सार खाला गया धीरेश वासनामीर चीर उदयपुर भी राना के चिथवार में जा गए फिर क्रा की दिन में प्रजर्मर चित्तीर चीर मंडनगढ छोड की सभी राजस्थान उन का ही गया। यह सम्बाद श्रवाद ने सना जिस प्रदेश की पराक्रमी सगती ने बहुत मा व्यय कर के भीर भनेक सेना नष्ट कर के दम वर्ष में लिया या उसे राजप्रती ने कैथल देवीर की लड़ाई सारकर ले लिया। फिर सगलीं का एल मेवाड़ में नहीं पाया। महाराना की विजय नासी बटन रही। पर इस प्रकार विजयी क्रीकर भी प्रताप हिंच ग्रंप भवस्या यो सुख में नहीं विताने पाए। जभी पर्वत के गिखर पर जाते ये और चित्तीर के दुर्ग के प्राचीर की देखते ये तभी उन का चित्त अधीर ही जाता था। जिस चित्तीर में वाप्पाराव का जीवनकाल व्यतीत खुया था। जिस में राजपुत कुत्त गारिय ससर सिंह ने देश की खाधीनता के रक्तगार्थ हमदती के तीर पर एथिवीराज के साथ प्राण देने का उद्यम किया या । जहां वादल जयसल भीर पुत्त ने श्रम्लान बदन से स्थिरता पूर्वक प्राण उसर्ग किए ये यही चित्तीर पात्र सामान ही रहा है, उसी चित्तीर का प्राचीर प्रन्थ-कार मयी भयानक गैल श्रेणी है समान हो रहा है। प्रताप सिंह प्रायः इसी प्रभार की चिन्ता श्रीर कत्यना में विकल रहा करते थे। क्रमशः ऐसीही तरंगी के धाधात में उन का द्वर्य चंचल रहता था। इसी मनोवेदना के कारण वे युवायस्या ही में मरन किनारे हो गए। कठिन रोग ने उन के गरीर पर थिकार, करितया। महाराना शीर उन के सरदारी ने दुरवस्था के दिनी

देकर अपने पुरुषाओं का उपाक्तित समस्त द्रव्य जो भूमि में गड़ा था यों कह के मेंट कर दिया कि यह द्रव्य महाराज का ही है और महाराज के काम में ही लगे तो उचित है मुझ को इतने द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं। " कार्ने टाड साहब " लिखते हैं वह द्रव्य इतना था कि कुछ और मिलाने से प्रताप सिंह जी उस के द्वारा प्रचीस सहस्र मनुष्यों को बारह वर्ष तक रख सकते थे, पन्य है उस गहाजन को उस का नाम सदा के लिये राजस्थान भर में बना रहेगा। "

में श्रांचो पानी श्रादि के बचाव के लिए पेशोला नामक इन के तीर पर जी कुटी बनाया या उसी में प्रताप सिंह ने अपने जीवन का श्रंतिम भाग व्यतीत किया। उन्हें अपने पुत्र अमर सिंह पर कुछ भी भरोसा न था । वे जानते ये कि कुमार अमर सिंह इंद्रियाराम युवक हैं देश की रचा का लिश वह कभी न सहार सकेंगे। पुत्र की विलासप्रियता के बारण प्रताप सिंह मरण समय तक वड़े दुखी रहते ये इसी दुःख के मारे श्रंतिम दिनीं में महाराना का खर विज्ञत होने लगा यह दशा देख कर एक सरदार ने उन से पूछा कि आप को ऐसा कीन सा कट है थ जी प्राणवायु (खास) की सुखसे नहीं निकलने

\* इतिहासरा तर्यान में रामनाथ रत्नू ने लिखाहै । ( प्र० ना० )

" अन्त समय के महाराणा प्रताप सिंह जी के बचन स्परण रखने के योजय हैं सी ये थे कि जब सम्बत् १६९६ में प्रताप सिंह जी अस्वस्थ होकर परलोक को सियारते समय बहुत उदास हुये तब सल्ट्रूस्वर के रावतजी ने पृष्ठा कि अल्व्या को इतना क्रंश क्यों है ! यदि कोई विशेष आज्ञा करनी है तो हम सब लोग उपस्थित हैं; प्रताप सिंह जी ने उत्तर दिया कि मैं आप लोगों से देहली के साथ कभी सिंध न करने का बचन चाहता हूं; मुझ को इस बात का क्रेश है कि मेरे पीछे गेरे बंश को देहली के बादशाह की आधीनी स्वीकार करनी पहेगी। इस पर सल्ट्र्यर रावत जी ने प्रण किया कि जब तक मैं जीजगा तब तक ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बहाराणा ने उत्तर दिया कि ठीक अब मैं इस शरीर को सुख पूर्वक छोडूगा। इस के उपरान्त सब अन्य माई बंटों ने अ्योंही फिर बह प्रण किया त्यांही प्रताप सिंह जी प्रसन्नता पूर्वक इस असार संसार को छोड़कर परलोक को सिधारें।

महाराणा प्रताप विंह जी ने ये नियम शन्धे थे कि जब तक मेरे बंश का कोई पुरुप चित्तीड़ पीछी न के के और देहकी की वही दक्षा न कर दे कि चित्तीड़ की हुई तब तक बापा रावक जी गद्दी पर बैठने बाके को उचित है कि पक्ष पर सोना और थाक में भोजन करना छोड़ चटाई विछा कर पृथ्वी पर सोवे और पत्तक में भोजन करे; क्षीर कभी न करावे और नगारा सेना को सेना में आगे रखने की अपेश्वा पीछे को रक्षे । प्रताप विंह की ने स्वयं इन नियमों का वर्तान पुरा २ रक्खा और "टाइ साहब" किखते हैं कि यद्यीप अब उद-यपुर के महाराणा पक्ष पर पोडते हैं और सोने चांदी के पात्रों में भोजन करते व्याप के महाराणा पक्ष पर पोडते हैं और सोने चांदी के पात्रों में भोजन करते

देता ? दस के उत्तर में प्रतापिस ने कहा कि "हमारे प्राण घोर दु: ख सहते हुए भी यह सुनने की आया से नहीं निकलते कि कोई तो कहता कि "राज-स्थान तरकों के आधीन न होने पार्वेगा!" किर खटो की बच्च कर के कहा-संभव है कि "इस कुटो के स्थान पर बहु मूच्च मंदिर बनाया जाय पर आयर्थ महीं है जो इस के साथ घी हमारा वह परित्रम भी नष्ट हो जाय जी हम ने दिय की स्थाधीनता के रक्षणार्थ अंगीकार किया था यह वाक्य सुन कर सर्व सरदारों ने प्रपथ पूर्वक कहा कि जब तक मेवाड़ स्थाधीन न ही जायगा तक तक एक भी सहस्त इस लीग भी न बनावेंगे" इस बचन से महाराना को धेर्य हवा और वुभते हुए दीपक की भांति उन का सुख मंडल किर चया भर के जिए प्रकाशित ही उठा " सेवाड़ अपनी खाधीनता की रचा करेगा" यह व्यक्ष कर की वे गांत भाव से अमर लोक की प्रस्थान वर गए।

इस प्रकार १५८० ई॰ में खदेग वसल महाराना प्रताय सिंह ने परम धाम की याना भी। मेवार में यदि विडिक डिडिस अथवा जैनोफन होते तो 'पेता पोनिसम का गुड के' धयवा 'दश सहस्र का प्रत्यावर्तन के' कभी इस . राजपुत्र गिरोमणि के खत्यों की अपेचा अधिकतर मधुर भाव से न वर्षित होता। असामान्य वीरत्व अविचन हतृतु असुत पूर्व उद्योग के साथ प्रताप सिंह

हैं तो भी पळत के नाचे तो चटाई रखते हैं और थाल के नाचे पत्तल और क्षीर कार्म वे भी नहीं कराते।"

\* यूनान में सार्टा और एथिना दो नगर है। एथिना ने फारस के साथ युद्ध कर के बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी उसी सार्घा के मारे स्वार्टी ने भी छड़ाई स्वासामान किया था और एथिना से तीन कार छड़ा था वही छड़ाई "वेछायोनि प्रस का युद्ध" वहकाती है। प्रसिद्ध इतिहास बेत्ता थि अकि डिडिस ने उनका वर्णन बड़े विस्तार से किया है।

ने भारत के बादशाह दूसरे दारायुम के गरने पर उन का पुत्र अर्तक्षत्र गद्दी पर बैठा पर अर्तक्षत्र का भाई काइरस दश सहस्र प्रीक्ष सेनालेकर उस पर चढ़ आया। ईसा के ४०१ वर्ष पहिले काइरस युद्ध में मारा गया। और ग्रीका सेनापित जैनोफन अपनी सेना के पराक्रम और कीशल से यूनान को लौट आए सेनापित जैनोफन अपना सेना के पराक्रम और कीशल से यूनान को लौट आए यह "दशसहस्र का प्रत्यावर्तन" कहलाता है। ग्रीस के सेनापित औ इतिहास-लेखन जैनोफन ने इस का वर्णन बहुत स्तष्ट शीति । किया है। ने बहुत काल तक सहा पराक्रमी, उन्नितिक्तिक, सहाय सम्यन बादगाह सं वैर विसाहा था। जिस के कारणे श्राज तक वे प्रत्येक राजपुत्र के मनी मंदिर में देवता की भांति विराजमान हैं। जब तक राजपुत्रों के हृदय में देग भक्ति रहेगी तब तक प्रताप सिंह देवता ही के सहग श्राद्रित रहेंगे।

प्रताप सिंह ने शनुयों से माद्रभृमि को रिक्त रखने के निमित्त जितने नड़े २ काम जिए हैं वह सन चिरकाल तक राजपूताना के हतिहास में सीने के यबरों से लिखे रहेंगे। सैकड़ों वर्ष बीत गए पर राजखानवासियों की श्राज तक प्रताप सिंह का चरित्र मोहित कर रहा है। उसका वर्णन करने के समय जित्यों का हृश्य हुजस उठता है। नाड़ियों में रक्तप्रवन वेग से चलने लगता है थीर नेवों के जल से गएडखल भींग जाता है। वास्तव में प्रताप सिंह की कार्य परम्परा सेवाड़ के यहितीय गीरव और महत्व का विषय है। किसी पुरुष ने राजवंश में जला ले के बीर राज्याधिकार पाक प्रताप सिंह के समान दुःख नहीं उठाया। किसी ने देश हित की उमंग में खाधीनता रचणार्थ वन २ पर्वत २ में फिर कर प्रताप सिंह के सहय क्षेण नहीं सहन किया। यारावली पहाड़ की सभी कंदरा, उपत्यका उनकी गीरव का सरण दिलाती हैं। शीर सदा उन की महिमा प्रकाश करती रहेंगी, उन के यश का खंभ महासागर के समस्द जब से भी नहीं डूव सकता न हिमालय के बड़े से वड़े शिखर के नीचे दम कर चूर्ण हो सकता है।

#### शात्मत्याग ।

हम धीरेश मिवार के वीर पुरुष श्रीर वीरनारियों की तेजिसता का क्वलंत हटांत प्रकाशित करेंगे। जगत के इतिहाशों में ऐसे हटांत वहुतही थोड़े मिलते हैं। यदि इतिहास पर दृष्टि करके पूछा जाय कि पृथिवी पर किस जाति ने सैकड़ीं वर्ष तक श्रताचार श्रीर श्रविचार सहते रहने पर भी श्रपनी संख्ता की श्रचत तथा जातीय गीरव को श्रचल रज्जा है? तो निसंदेह यही उत्तर मिलेगा कि वह जाति मैवार के राजपुत्रों की है! यह पर युद्ध करने के कारण मेवाड़ इतः सर्वस्त, हतवीर होजाय तलवार पर तलवार लगने के कारण राजपुत्र का श्ररीर व्यविचत होजाय विजेता पर विजेता श्रा श्रा कर श्रपनी संहारिणी श्रक्ति का परिचय दें पर मेवाड़ काभी चिरकाल तक श्रवनत नहीं रहता। मानव जातिके हतिहास में जीवज सेवाड़ के राजपृत्रही विविधि श्रत्याचार श्रीर दुराचार सहने पर भी विजेताशों के सन्मुख श्राधीन नहीं हुए तथा विजेताशों से हिल मिन कर श्रपने जातीय गौरव की तिलांजिल नहीं दी। रोमवाली ने ब्रिटेनवाली पर याधिपत्य जमाया तो ब्रिटेनवाले एक साथ अपने विजेताओं से मिल गण चीर श्रापने पवित हच का सन्मान श्रपनी पवित वेटी की मर्यादा तथा श्रपने परोहित इरड लीगीं की प्रधानता खी कैठे पर राजपृतीं ने कभी ऐसा इपा-क्तर नहीं खीकार किया। वह अपने धन धरती की अनेक वार गंवा कैठे पर भपने पवित्र धर्म तथा आचार व्यवहार से विच्यत कभी नहीं हुए। उन के कई एक राज्य टूमरों के हाय जा पड़े धनेक वंग धनंत काल सागर में निमज्जित हो गए पर उन्होंने कभी अपने धर्म की जलांजली नहीं दी। इस वीरभृमि ने वहुंत दिन तक वड़े र घोर दु:ख सहे हैं तथापि वचाव के लिए शामसकान की नष्ट नहीं किया। सेवाड़ के वीर पुरुष घीरतर युद्ध में अग्रसर हुए हैं पर खतंत्रता की रचा में उदासीनता नहीं दिखाई। मेवाइ की बीरनारि रणभृमिमें कट मर गई हैं पर विजेता की जाधीन नहीं हुई' मेवाड़ के बीर वालक जन्मभूभि के निए युद्ध भूमि में अनंत निद्रा के वश्वती हो गए हैं यर खाधीनता से विसुख नहीं हुए। मेवाड़ की वीरधाची ने प्राणिप्य पुत्र की निष्ठुर घातक के हाथ श्रसिमुख में सींप दिया है पर प्रभु के बंग की रचा करने 🖥 मुख नहीं सीड़ा। भेवाड़ के अधिपति ने अपने छदय रंजन पुत्र के संइर्ता को पुरस्कार दिया है न्याय के पवित राज्य में पाप की कालिमा नहीं लगने दी। मेवाड़के कुल पुरी-हित ने राजवंश के संगल साधनार्थ प्रसन्नता सहित अपने प्राण दे दिए हैं अपने महत उद्देश्य की पूर्ति से पराङ्मुख नहीं हुए। जिस बात पा जीवित उदाइ-रण कोई देग नहीं दिखा सकता उसे जगत के इतिहास में मेवाड़ राज्य ने ंदिखा दिया है।

कुलपुरोहित की अपूर्व आत्मगारव का इत्तांत अनिर्वचनीय महत्व से पूर्ण है। यदि संसार में निस्तार्थ परता कोई वस्तु है तो उस की जीवंत सूर्ति यह पुरोहित जी होगए हैं यदि उदारता और महानुभावता का कोई आवयसान है तो इन्हीं महोदय का हृदय। सच तो यह है कि मेवाड़ निसंदेष्ट आत्म त्यांग की विहारस्थली है। धरती का और कोई खंड इस मुख में राजस्थान की समता नहीं कर सकता। अपने प्राण देकर दूसरे की रचा करना निसंय अली- किस कार्य है उसे पूर्ण कर के पुरोहित महाअय अचल कीर्ति स्थापित कर गए हैं। इस नाशमान जगत में इस विजली से चंचल जीवलोज़ में इन दान वीर धरीहित जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती।

मोलहवीं यतान्दी के शंतिम साग में एक बार दी चित्रय युवक सगया में जी वहला रहे थे, दोनों युवक की आलित प्रायः एकसी थी। दोनों के शंग २ से वीरता प्रगट होती थी प्ररोर सुढील पुरतीले और तेजवान थे सुख पर शोमा बरस रही थी पहिले दोनों में बड़ी प्रीति थी, दोनों ने वहत दिनों तक प्रोतपूर्वक सुख चतुभव किया था किन्तु मेवाड़ को सगयाभूमि में दोनों में एकाएक अन्तर होगया और प्रीति के खान दोनों में परस्पर प्रतिहंदिता उत्पन्न होगई थी यह दोनों युवक वोर महाराना उदय सिंह के पुत्र थे। एक का नाम प्रताप सिंह था दूसरे का प्रक्र सिंह। एक ने अतुलवीरत दिखा के तथा चिरकाल तक खायीनता की उपासना कर के पवित्र कीर्ति लाभ की है और दूसरे ने हे बहु वित्रत: खदिश्यों की हत्या ली है यदि एक को जातीय गीरव की ज्वलंत सूर्ति कहें तो दूसरे को जाति का कलंक कह सकते हैं। प्राज इन दोनों तेजसी भाइयों में विरोध खड़ा होगया यदि दोनों में मेल होता तो भेवाड़ के महस्त का गौरव सूर्य धिक्ततर प्रकाथित होसकताथा पर हाय वैमनस्थ ने दोनों का वल व्यर्थ करं दिया।

प्रताप सिंह सहाराना के ज्येष्ठ क्षमार घे इस से गही उन्हों को मिली यी श्रीर यत्त सिंइ उन के पात्रय में रहते थे। तेजस्तिता श्रीर कठोरता में यह भी . शिसी प्रकार न्यून न थे। एक बार एक तलवार बन कर आई थी उस की धार की परीचा की लिए कई एक मीटे स्त एक दिन करकी काटने का प्रस्ताव किया गया या वहां यत सिंह भो उपस्थित थे उन्होंने गंभीर भाव से कहा या "जी तज्ञवार हाड़ मास काटेगो उस की परीचा सूत पर करना उचित नहीं है" यद कद कर गंभीरता पूर्वक अपनी उंगली पर शादात कर दिया या जिस से यहतमा रक्तत निजला या । उस समय दन की घवस्था पांच वर्ष की थो। जो व्यति पतनी छोटी वयन में ऐमा साइस दिखांवै उस का बयोहिं के समय श्रिषक साइसी चौर तंजली होना सन्भव है पर जिठे भाई के साथ इन्हें इतना हें दोगया या कि दूर होना सहज न या, प्रताप सिंह भी दन पर ऋद ही. रहते घे। बुक् ही दिन में यह कीव चौर देव ऐसा बढ़गया कि पूर्वे सदभाव और प्रीति ने मानर दोनों को एकता ने सूत्र में नहींबांध सकी। वरन परसार का क्रीथ वढ़ते २ यहां तक बढ़ यया कि दोनीं एक दूसरे के समूकी प्यासे हो गए। एक बार प्रताप सिंह चक्राकार ग्रस्तकीड़ा के स्थल पर घोड़ा फिर रई थे तीच्य भार का भारता द्वाय में या इतने में यक्त सिंह

भी या गए उन से प्रताप शिंह ने गंभीर भाव से वाहा " यात्री याज यहीं पर निपट लें, देखें भाला चलाने में किस जितनी सामर्थ है "। यक्त सिंह ने भी उत्तर दिया "सो सही बन्द कीन है" दोनों में ह'द युद्ध का टान उन गया मेवाइ की भाषा भरोसा रूप तेजसी दोनों वीरका जीवन याज संगय पर चढ़गया कि उसी भवसर पर वहां एक सधुर सूर्ति धारी तेजसी पुरुष श्राकर उपस्थित ही गए श्रीर धीरता पूर्वम दोनों भाताश्री के बीच में खड़े ही गए यह महीदय राज-स्थान की पविच कुल की संगल विधायका देवता थे पवित्र वंश पुरीहित दोनों भाइयों का युव निवारण करने में प्रहत्त हो गए। दोनों के जीवन की रचा के उद्देश्य ने धीर गंभीर खर से वोले "यह कीडाभूमि है, युद्दभूमि नहीं है भोर भाई २ में युद्ध होना वास्तविक चित्रयों का धर्म नहीं है लड़ाई बंद करी तुम्हारे भाली वैरियों से हृदय में प्रविष्ट हों तथा यह घोड़े शब-गोणित को सरिता में तैरने के योग्य है। वंग की मर्याटा सत नष्ट नरी. महापुरुष वापाराव के पवित्र कुल को कलपित न करो देखी। भाई के रक्त से आई के ग्रस्त की पविव्रता नष्ट करना उचित नहीं है । पर प्ररोहित जी की इस वाका से क्रळ फल न निकला। दीनीं वीर परखर प्राणसंचार से विस्ख न इए। टोनों के बरके चमकाने लगे। यह देखकर पवित्र सभाव पुरीहित महागय चण काल तक कुछ चिंता करते रहे कुछ बोले नहीं। फिर कटार निकाल कर प्रपना वचसाल विद्व कर लिया रक्त प्रवाहित होने लगा। मेवाड की मंगल विधाली कुलदेव ने युद्दीन्युख भाट युगुल की प्राणरचा के हेतु श्रकातर भाव से श्रक्तान बदन से श्रपना जीवन विसर्जन कर दिया।

प्रताप श्रीर मत यह देख कर स्तिश्वत हो गए दोनों के गरीर भवग भीर हाथ शिथिल हो गए पुरोहित जी का सतक देह उन के सध्य में पड़ा था, उन का ग्रीणित दोनों के गरीर में स्वर्थ हुया था। उसे देख कर मताप सिंह मर्भपीड़ा से कातर हो गए फिर होटे भाई पर रख नहीं चलाया। महान श्वाक्तवाग का महान उहें स्व साधित हुवा। प्रताप किंह ने हाथ उठा कर किनष्ट स्वाता से राज्य छोड़ कर निक्क जाने को कहा ग्रत मिवार त्याग कर यवन सस्वाट श्वक वर से जा मिले भीर भाववध का श्वसर देखनेलगे इन भाइयों में पुनर्वार प्रीति स्वापित हुई थी मेवाड़ के यर्भापली में हलदीधाट के गिरिसंकट में प्रातस्वरणीय पुष्यपुंजसय महातीर्थ में ग्रत सिंह ने ज्येष्ठवन्य का श्वसामान्य साहस, जन्मभूमि की साधीनता के

धर्य लोकातीत पराक्रम देख कर मुग्ध होगए धि। युंड की समाप्ति में प्रताप सिंह के चरणों पर मस्तक रख कर चमा की प्रार्थना की थी फिर दोनों ने प्रेमपूर्वक दोनों का धालिंगन किया था।

## बीरबाला।

चीदस्वीं गताच्दी बीत गई है पंद्रहवां ग्रतक श्रनंत काल की परिवर्तन श्रीलतां दिखाने के लिए उपस्थित हुधा है। पराधीन पर पीड़ित भारतवर्ष हुरंत तिसिरिलंग के श्राक्रमण से महास्राथान हो रहा है। दिक्कीपित सुहम्मद तुगलक जोते हुए स्तक के समान इसी प्रेतमूमि के एक कोने में पड़ा है। उस की सब सामर्थ नष्ट हो गई है। राजधानी दिक्की निष्ठु र श्राक्षमणकर्ता के घोर श्रायाचार से श्रोश्यष्ट होकर ग्रोक, दुःख, दिख का हृदयविदारक दृश्य दिखलारही है। सारत की इस दुर्दणा के समय में भी बीरमूमि राजस्थान श्रपने प्राचीन वीराव के गौरव से उदमासित है राजपुताने की बीरवाला ने श्रपने भसाधारण तेन का प्रकाश कर के पित है उद्देश्य की पूर्ति के श्रथं प्राण विसर्जन किया था। बीरमूमि की इस तेजस्विनी रमणीरत्न का नास कर्स देती था।

राजस्थान में एक यश्रक्मीर नामक बस्ती है। वह मरुमूमि के मध्यभाग में बसी हुई है जिस के चारी श्रीर विश्वाल बालुका सागर भीषण भाव से परिपृण हो कर पिथकों के हृदय में भय उत्पादन करता है। प्रकृति का भयंकर राज्य यश्रक्मीर तर्कताश्री के द्वारा श्रीभायमान है। पंचदश श्रताब्दी के प्रारंभ में इस राज्य के अन्तर्गत पृगन नामक भूभाग में अनंगदेव श्राधिपत्य करते थे उन के पुत्र का नाम साधू था। भिट्ट जाति में साधू के समान बीर पुरुष कोई न या उन के साहस, सामर्थ एवं बीरत्व के श्रागे सभी माथा भुकात थे। उन का श्रातंक मारवार से लेकर सिंधु नदी के तट तक छाया हुवा था। इस प्रकार के मारे श्रासपास के राज्यों में कोई भी श्रिर न उठाता था। इस प्रकार भोषण मरुमूमि में पूगल राजकुमार ने श्रपने श्रसीम प्रताप श्रीर श्रचल साहस के साथ श्रपना श्रिकतार स्थिर रक्का था।

वह एक बार किसी युवस्थल से विजयी हो कर लौटे या रहे थे सध्य में बहुत से ऊंट घोड़े और योदाशों समेत अरिंत नगर में आकर डल वह महिलवंशीय मानिकराव की राजधानी थी जो १४४० ग्रामी पर प्रमुत् करते थे। उन्हों ने बड़े शादर से पूगलकुमार साधू का निसंत्रण किया यह भी प्रसम्ता पूर्वत छन के प्रतिशि हुए इस ग्रवसर पर इन के बीरत की मिहमा ने भीर भी प्रकाश पाया सीदंर्य लीलामधी ज्यानलता ने इट्रतम बनवृत्त का ग्राम्य लेना चाहा महिलराज माणिकराव की दृष्टिता कर्मदेवी पूगलराज्य कुमार के गुणों पर मोहित हो गईं। इधर राठीर वंशीय मंदीर के राजक्षमार कर गुणों पर मोहित हो गईं। इधर राठीर वंशीय मंदीर के राजक्षमार ग्रराखन्नमल से इसी कन्या का विवाह ठहर चुका था पर मानिक नन्दिनी जस सम्बन्ध ने प्रसन्न न थीं। उन्होंने साध के साहस की क्या सन रक्वी थी श्रीर इस समय वीरत का अधिक परिचय पाया श्रतः जन्न बीरपुत्री ने श्रराख कमल को चितनम कर के मर्गमूमिविहारी पुरुष सिंह की धर्मपत्नी कहनाना ही जन्म समभा।

साधु ने भी इस प्रस्ताव को स्रोकार कर लिया अरख्यकमल के भय से इदय को विचलित नहीं किया। अपने वल और साइस के भरोसे पर उस कामिनी के ग्रहण करने की इच्छा प्रकाग कर दी। समय पर व्याह का दिन भी नियत हो गया और मानिक राय ने अपनी राजधानो अरित नगर में बन्धारत्न साधु महोदय को समर्पित कर दिया। बाटिका की नवलिका ने परण तरुवर का ग्राम्य लाभ किया।

इस विवाह से अरख्यकमल का हृदय व्यथित हो उठा उस की आशा जाती रही जिस मनीरथ में वह आनंदित हो रहा था उस का धमाव ही गया। और प्रतिहिंसा के लिए चित्त उत्तेजित होने लगा कर से प्रण कर लिया कि सरने मारने में कमी बुटि न करेंगे। प्रतिज्ञा कियो कि जबतक जियशोणित का श्रेष विन्दु नस ने रहिगा तब तक प्रतिहन्दे। साधू की विजय करने से न छोड़ंगा। विधि को अपूर्व एष्टिहै। अपूर्ण-विकसित कासिनी कुसुम के लाभ से बंचित होने से अरख्यकमल के हताय हृदय में इस प्रकार कालीमय होगया था हुद प्रतिज्ञा और हुद संकल्प ने उसकी ऐसे भयक्षर बत के साधन में उत्तेजि कर दिया था। इस रीति से पूगलकुमार का सुखमय मार्ग कंटिकत हो गया।

अतितराज ने जामाता को यौतुक में बहुमूल मिष मुक्ता खर्ष रीया श्रीर एक सुवर्णमय हाषम तथा तरह कुमारी देकर प्रेमपूर्वक विदा किया। श्रीर चार सहस्र सेना भी संग में भेजनी चाही थी पर साध ने केवल सात सी महायोदाश्री के दल एवं निज बाहुबल पर बिर्भर कर के श्रींगवासिनी सहित प्रस्थान कर दिया तो भी मानिक राव के श्रींबल श्रन्रोध से पचास रीहिल बीर लीने ही पड़े। दन योबाओं के अधिपति कार्सदेवी के आई मेघराज हुएये।

सभी ने अदित नगर से याता की सब के सब एक ही उलाव और थानन्द योत में भस कर पूगल नगरी की घोर अग्रसर हुए। रास्ते में जिस समय साधु चन्दन नामक स्थान में विशास लेने लगे उसी समय दूर पर मारवाड़ की सेना के आने के लचण दिखाई दिए और देखते ही देखते सेना भी सामने भापहुंची। साहसी साध ने देखा कि बहुसंख्यक सेना हमारी छोर भारही है। अरख कमल महायाक्रीय से तलवार प्रमाकर सेना की चला रहा है। ऐसा देखते ही युद्ध के लिए प्रस्तुत हो कर धीरतापूर्वक अपने दल को भी श्रात्म विसर्जन श्रयवा विजयलच्छी की श्रधिकारर्शित के लिए सनद होने जो कहा। राठौरों की घोर चार सहस्र योहा है तेजस्ती घरख-नामल अपने प्रतिदन्दी में शोणित में तर्पण नरने ने लिए संनाल्य नर चुना है पर वीरवर साधु ने जुङ चिंता न सानी। धीरता को सीमा लांघ जुङ्भी भासचापच्य जा परिचय नहीं दिया, वीरताभिमानी वीर युवक वीरधयां भी सत्यान रचाकरने में उदात हुआ। देखते २ चार सहस्र राठीर सेना मह विकुम से भट्टी सेना पर पहुंच गई। साइसी राठौरें संख्या में सधिक थे पर उन सबीं ने एक साथ हो समस्त सेनां से घाल्रमण नहीं किया। इस प्रकार लड़ना उन्हें भी न रंचता या इस से पहिली एक र योदा की साय युद्ध का आरका किया। राजस्थान के सरुप्रांत वर्त्ती चन्दन नासक स्थान में लावरखवती राजपूतरमणी के लिए १४०० ई॰ में यह लड़ाई चुर्देशी। योबाओं के दंद युद्ध के उपरांत साधु ने वच्चत से विपचियों का संचार करते हुए दो बार वैरी वक्ल में प्रवेश किया। इस असमय की लड़ाई भिड़ाई से कर्मदेवी न चितित हुई न घवराई। उस के सुख दु:स के श्राहतीय चवलंव प्राणाधिक स्वामी चनेक यत्रु से घिर जाने चौर प्राणेखर का जीवन संगय में पड़जाने से वे भय विहवला नहीं हुई । वरंच पति को साहस देने लगीं। श्रीर उन की अद्भुत समर चातुरी के लिए सनहीं मन धन्यवाद करने लगी। साधु ने छः सी शतुत्रीं को धराशायो किया और अनुसान आधी सेना इन की भी कटगई। तथापि कर्म देवी अधीर नहीं हुई स्वामी से कहने खगीं "इम तुन्हारा युद्ध कीतुक देखेंगी, और तुस मारे जात्रोंगे ती भी साथ

चलेंगी "साधु इस सक्तमारी की तेजिसता देख कर बड़े प्रसन हुए और भपरिसीम प्रीति के स्ते ह दृष्टि से रमणी की उस तेजस्विता का सम्प्रान कर के राजकुमार को युद्ध के लिए श्राह्मान किया वह भी चाहता था कि उसी समय राठोर लंडाई शीघ्रं समा प्रहोजाय । अब प्रति इंदी के शोणित में ष्रपने चसमान का चिन्हं धोने के लिए उसी समय साधु के सन्मुख बाया। इस पवित्र युद्ध में छल का अपविश्व नहीं, चातुरी का मिलन भाव नहीं, भधमी की छाया नहीं, दोनों चितिययुवक ने अपनी > प्रधानता श्रीर मर्यादा को रचा के लिए शीलता से नुक कान संमाषण कर के तनवार उठाई। अग्नि की चिनगारियां तलवारों से निवालने लगीं। साधु ने अरक्य क्षम्म के स्कन्ध परं खड़ग प्रहार किया। प्रतिद दी ने भी श्रीव्रता के साथ इन के मस्तंक पर असि चालन किया। कर्भदेवी ने देखा कि जीविते अंद के मं थि पर तलवार लगो भोर दोनों बोर भरती पर गिर पड़े। इंक काल बीतने पर राठौरनंदन को तो कुछ चेतना हुई किन्तु साधु नहीं उठे। तेज-स्वीतुमार वीरतु की सन्मान रचां के लिए जानंदपूर्वक स्वर्ग की सिधार गए। वार्मदेवी की समस्त भाषा का भंत ही गया जिस मनोर्थ की छन्नं में हन्होंने पिंढकुल परित्याग किया था वह एक साथ समाप्त ही गया। राजकच्या का जीवन सर्वसमस्मूमि के पान्त में लुट गया। पर कार्मदेवी इतने पर भी कातर महीं मुद्रे। धीरभाव से तलवार खींचली और उस से अपनी एक भुजा काट वारं कहा। यह बांह प्राननाय की पिता को देकर कहना कि 'उन' के उड़की की वह ऐसी ही थी-शीर दृसरी बाहु काट डालने की चान्ना को वह बादेश-मान लिया गया। राजकुमारी ने वह भुजा विवाह के विभूषणीं से भूषित कर के महिल कवि की अर्पित करने के लिए कहा । अनंतर युहदेत में दिता रची गई श्री पतिप्राणा पति का सतक शरीर शंक में धारण करके चिता पर बैठ कर पतिलोक को पधारीं।

कर्मदेवी की कित्र मुजा पूगल में पहुंची। इह महाराज ने टमे कान देव को समर्पित करने की अनुमति दी । दाहरूगन में एक पुष्करियो खोदी गई जो "कर्मदेवी का सरीवर " इस नाम से प्रसिद्ध हुई। अरख बमल का खाव य च्छान हुआ, छही महीने में वह भी वीर साधु का अनुगामी हुआ।

## परिशिष्ट।

माना मारकंडेय लाल (चिरजीव कवि) कृत महाराणा प्रताप सिंह की प्रयंतास्वक कविता—

इल्दीवाट हार की खुमार यजहूं ना गई भई मोई कीच सबही की दुख-दाई है। बरसा यही निस्न मलोन युद्ध म्हेंचन के यिवक यनवे विज्ञुपात समुदाई है। दीवर दुनी में बड़े भाग चिरजीव भाषे फिखो कालचक्र भई कालिका सहाई है। पावस नवाव याहवान पै सक्रुद्ध दाज सरत प्रताप सिंह राणा की चढ़ाई है।।।।

गनै कौन सना राजपूत भी म्हे च्छन की सकल रणांगन सुभद्दन ते महिगी। घोड़े पे प्रताप सत्त गज पे सलीस देखे वोरन लड़त लोभ प्रानन को कहिगी। किव चिरजीव इन्दी घाट को हुमाहुम में दोज मदमत्त एक एकन पे विहंगी। राणां रण गव्दर उठाय अभ जव्दर सुवव्दर लीं सुमनभवव्दर पे चिहंगी॥२॥

विन जाने प्रान जिन मानुष घरीर हूं ए, जाकी उपकार मी कछू ना अध-कृति है। राम की रियासत उदंडताई यार्जुन की जाकी धमनीन में सदाही ससक्ति है। किव चिरजीव जाके यदनी वहादुरी ए, सारे वादणाइन की छाती ससक्ति है। हायरे! हमारे रज्जूत की वड़ाई जीन, जमनहियान में घजीहूँ कमकृति है। ३॥

हण्य-, जो हिन्दुन को धर्म भूमि पे पटल निवाच्चो। को सर्वसहू तजे जमनदासल न चाच्ची॥ जो गो हिज गन हेतु हृदय को रुधिर निकाल्ची। जो गतुन सो लड़त पाय पीके निहं टाखी॥ चिरजीव श्रक्टर दरप जो दमन कियो बाइस वरिस। राणा प्रताप तेहि सुयग को को न सनै हरियग सरिस ॥ 8॥॥

## स्चना।

| 66 , , , ,                                             |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| जब मनुष्यदेखता है कि धमुक वस्तु नामकारी हैं तो         | डस के        |
| प्राप्ति का उवाय करता है। इव सनुष्य देखना है वि        |              |
| व्यक्ति इस प्रकार उदित कर रड़ा है तो कोचता है वि       | में भी       |
| करूं। तद सनता है कि अमुक व्यक्ति ने ५४ उपाय र          |              |
| घादि महुयों की प्राप्ति की बी जिय के जारण उन क         | ा नास        |
| चिरस्याई हुया है तो उसके सनने में उन का भी चित्त व     | व चीर        |
| चाक्रवित होता है। तात्पर्व यह कि मनुष्य की यथार्व ह    | न्नति वै     |
| <b>चरे इतिहास धीर जीवनचरित्र का उड़ना छति छावछ</b>     | (का है       |
| इही लिये मैंने सम्रान ग्रीर श्राटमें पुन्दी ने उपदेशनय | नीवन         |
| चित्रों का प्रकास करना आन्ध किया है। और निस्न          | <b>বিভিন</b> |
| नीवन चरित्र इप इर प्रस्तुत हैं—                        |              |
| सदाराणी विक्होरिया का जीवनचरित्र ···                   | り            |
| चार्च चरित (दास्त्रीय, वेदव्यास, कान्द्रिस, वुद गाका   |              |
| सिंह, चापक, विजय दिंह चादि)                            | り            |
| जीवनचरित्र १म भाग (इस्तीम चन्नतातून, वृत्तरात,         |              |
| वृषसी सेना, महाराज विज्ञमादिल चादि)                    | 乡            |
| चरिताटक १म भाग (ग्राठ मनुषा का जीवनचरिच)               | Ĕ)           |
| चरितावन्ती ( वाव् प्रस्थित्र तत )                      | r)           |
| में वही हैं (पं॰दानीटर गास्त्री का कीवनचरित्र          | (I)          |
| दत्त कवि का जीवनचरित                                   | 01           |
| कविजवाहिर नाच का जीवनचरित्र                            | 9            |
| निभोडियन बोनायार्ट का जीवनचरित्र                       | 1)4          |
| मृदेव वानृ का जीवनचरित्र १ म भाग ( यंत्रस )            |              |
| विचारदर्पंग (२४ मनुवा का जीवनचित्र)                    | ?)           |
| स्नामीपरिव (पद्मंते मास्त्ररानन्दस्त्रामीजी की जीवनी)  | -            |
| मंगेनर खङ्गविलास प्रेस—वांकीपुर                        | Ì            |